#### शानपीठ-छोकोदयं-प्रन्थमाळा-सम्पादक और नियासक श्री छक्मीचन्द्र जैन, एस० ए०

प्रकाशक अयोध्याप्रसाद गोयलीय मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस

> प्रथम संस्करण १९५६ ई० मृल्य ढाई रुपये

> > युद्रक ओस्प्रकाश कपूर **शानमण्डल यन्त्रालय** कबीरचौरा, बनारस, ४८०७ (४)–१२

# 000140

## आदरणीय श्रीमान् पं॰ नाथ्रामजी प्रेमी

क्रे

करकमली

Ħ

साद्र

समर्पित

श्रद्धावनत नेमिचन्द्र शास्त्री

### दो शब्द

साहित्य ही मानवताका पोषक और उत्थापक है। जिस साहित्यमे यह गुण जितने अधिक परिमाणमे पाया जाता है, वह साहित्य उतना ही अधिक उपादेय होता है। जैन साहित्यमें आत्मशोधक तत्त्वोंकी प्रचुरता है, यह वैयक्तिक और सामालिक दोनों ही प्रकारके जीवनको उन्नत बनानेकी पूर्ण क्षमता रखता है। अतः जैन साहित्यको केवल साम्प्रदायिक कहना नितान्त भ्रम है। यदि किसी घर्मविशेषके अनु-यायियो-द्वारा रचे गये साहित्यको साम्प्रदायिक माना जाय तो फिर शाकुन्तल, उत्तररामचरित, रामचरितमानस और पद्मावत जैसी सार्वजनीन कृतियाँ भी साम्प्रदायिक सीमासे मुक्त नहीं की जा सकेगी। अतः विश्वजनीन साहित्यका मापदण्ड यही है कि जो साहित्य समान रूपसे मानवको उद्बुद्ध कर सके, जिसमे मानवताको अनुप्राणित करनेकी पूर्ण धमता हो तथा जिसके द्वारा आनन्दानुमृति सम्मव हो सके। जैन साहित्यमे इन सार्वजनीन मावो और विचारोकी कमी नहीं है। सत्य अखण्ड है, यह किसी धर्मविशेषके अनुयायियोंके द्वारा विमक्त नहीं किया जा सकता है। और यही कारण है कि हिन्दी साहित्यमे एक ही अखण्ड भावधारा प्रवाहित होती हुई दिखळायी पढ्ती है। भेद केवळ रूपमात्रका है। जिस प्रकार कृप, सरोवर, सरिता और समुद्रके जल्मे जल्हपसे समानता है, अन्तर केवल आधार या उपाधिका है, उसी प्रकार साहि-त्यमे एक ही शाश्वत सत्य अनुस्यूत है, चाहे वह जैनीं-द्वारा हिखा गया हो, चाहे बौद्धों-द्वारा अथवा वैदिकों-द्वारा । किसी धर्मविद्येपके अनु-यायियों द्वारा रचित होनेसे साहित्यमें साम्प्रदायिकता नहीं आ सकती । साहित्यका प्राण सत्य सबके लिए एक है. वह अखण्ड है और शाश्वत।

सीन्तर्य भी मण्डे लिए समान ही होता है। एक मुन्दर वस्तुको देखकर सभी समान शाहाद होता है। हाँ, इतनी बात अवस्य है कि बीन्तर्य हुभृतिने लिए सहस्य होनेकी आवस्यकता है। यदापि प्रकृतिमेदिसे एक ही यन्त्र मिन्न-भिन्न प्रकारके गुण या दुर्गुण उत्पन्न करती है; फिर भी उसका सन्तर्य सदके लिए नमान ही होता है। साहित्यमें भेद करनेके वर्ष है, राजवलाके स्वात्र होने साम होना चाहिए। एक त्य आलोचकोंकी हिस्से यह वंपन्यका पूर्व ओक्टल नहीं होगा, वर्ष हम्मिन्तर के अपने एक स्वत्र सामान्य स्थापित नहीं हो सकता।

प्रमुत हिन्दी-जैन-महित्य-परिशीलनमें मात्र साहित्यकी शुखलकों लोट्नेका लायान किया है। यतः यह साहित्य अब तक आलोचकों हाग उपेक्षित नहा है। अब समय ऐसा प्रस्तुत है कि साहित्यके क्षेत्रमें किमी भी प्रकारका नेद करना मानवतामें भेद करना कहा जायगा। हव रचना हारा मनी वियों को दिन्दी जैन साहित्यके अध्ययनकी प्रेरणा मिलेगी स्था नाहित्यकी श्रींपलाकी ह्यी कड़ियोंको जोड़नेमें पूरी सहायता मिलेगी। साकित कनारमीवास, भैया भगवतीवास, किन मूधरवास, किन रीस्त्रसम, किन कुनदाबनदास हिन्दी साहित्यके लिए गौरवकी बख है। इन किन्दोंने निरन्दन सीन्दर्यकी अभिन्यसना की है।

इस दितीय मागमं आधुनिक काव्य एवं प्राचीन और न्तन गर्ध साहित्यपर परिशीलनारम्य प्रकाश हाला गया है। गर्धके क्षेत्रमें जैन नाहित्यपर बहुत आगे दरे हुए हैं। श्री पं० दौलतरामकी ने खडी बोर्ध नाहित्यपर बहुत आगे दरे हुए हैं। श्री पं० दौलतरामकी ने खडी बोर्ध नाहित्यके विकासमें बढ़ा सहयोग दिया है। इनका गर्ध बहुत विकास है। चाँवहर्वी और पन्त्रहर्वी उताब्दीमें जैन विद्वानीने टीका और वक्ष किलासों द्वारा गर्धको व्यवस्थित रूप दिया है। हॉ, यह बात अवस्थ है निकासों केन साहित्यके निर्माणका क्षेत्र जयपुरके आस-पासकी ग्रीम कि हिन्दी केन साथापर द्वारीका प्रमाव है। आगरा और दिल्लीके निकट होन्के कारण माथापर द्वारीका प्रमाव है। आगरा और दिल्लीके निकट

लिखे गये गद्यमें व्रजभाषाके साथ खडी बोलीका रूप भी झॉकता हुआ दिखळायी पड़ता है। यदि निष्पक्ष रूपसे हिन्दी गद्य साहित्यका इतिहास लिखा जाय तो जैन लेखकोकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अभी तक लिखे गये इतिहासो और आलोचना-प्रन्थोमें जैन कवियों और वचनिका-कारोकी अत्यन्त उपेक्षा की गयी है।

वर्तमान हिन्दी जैन काव्यधारामें अवगाहन करते समय मुझे सभी आधुनिक जैन कवियोंकी रचनाएँ नहीं मिल सकी हैं, अतः आधुनिक कृतियोपर यथेष्ट रूपसे प्रकाश नहीं ढाला गया होगा तथा इसकी भी सभानना है कि अनेक महानुभावोकी रचनाएँ विचार करनेसे यो ही छूट गयी हों। भारतेन्दुकालीन कई ऐसे जैन कवि हैं, जिनकी रचनाएँ मान और भापाकी दृष्टिसे उपादेय है। तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं ये रचनाएँ प्रकारित होती रही है। बहुत टटोलनेपर भी मुझे इस कालकी पर्याप्त सामग्री नहीं मिल सकी है।

प्राचीन गद्य साहित्यपर और अधिक विस्तारकी आवश्यकता है, पर साधनामाव तथा इस विषयपर स्वतन्त्र एक रचना लिखनेका विचार होनेका कारण विस्तार नहीं दिया गया है। नवीन गद्य साहित्यमें निवन्धके क्षेत्रमें अनेक लेखक वन्धु हैं, जिन्होंने इस क्षेत्रका विस्तार करनेमें अपना अमूल्य योग दिया है। परन्तु ये निवन्ध इधर-उधर विखरे पढ़े हैं, अतः उनका जिक्र करना छूट गया होगा। श्री महेन्द्र राजा, श्री प्रो० देवेन्द्रकुमार, प्रो० प्रेमसागर, श्री वाष्ट्रलाल जमादार, अध्यास्मरिक ब्र० रत्नचन्द्रजी सहारनपुर, अनेक प्रन्योक लेखक वर्णी श्री मनोहरलाल , पं० द्वीरालाल क्षीशल शास्त्री प्रमृति अनेक वन्धुओं निवन्धोंका परिचय देना छूट गया है। ये नवयुवक हिन्दी जैन साहित्यकी उन्नतिमें सतत सलग्न है। इनमेसे कई महानुमाव तो कहानीकार और किंद मी हैं।

यद्यपि मैंने अपनी तुच्छ शक्तिके अनुसार हेखकोकी रचनाओंपर

निष्यक्ष मावसे ही विचार व्यक्त किये हैं, फिर मी संमव है कि मेरी अल्य-जताके कारण न्याय होनेमें कुछ कमी रह गयी हो ।

उन सभी अन्यकारोंके प्रति अपना आमार प्रकट करना अपना फर्चव्य समझता हूँ, जिनकी रचनाओंसे मैंने सहायता छी है। विशेषतः श्री पं॰ नाथ्यमनी प्रेमीका, जिनकी रचना 'हिन्दी जैन साहित्यका इति-हास'से मुझे प्रेरणा मिळी तथा परिशिष्टमें किन और साहित्यकारोंका परि-चय लिखनेके लिए सामग्री मी।

इस द्वितीय भागके कार्योंने भी प्रथम भागके सभी सहायक-रन्युओं से सहायता मिली है, अतः में उन सबके प्रति अपना आमार प्रकट करता हूं |

वैनिषद्धान्त भवन श्री महावीर जवन्ती १९५६

—नेमिचन्द्र शास्त्री

# विषय-सूची

| आठवाँ अध्याय १९-             | 36    | <b>उपन्यास</b>               | 48 |
|------------------------------|-------|------------------------------|----|
|                              |       | मनोवती : कथावस्तु            | 40 |
| वर्तमान हिन्दी काव्यधारा     | १९    | मनोवती : पात्र               | ५९ |
| वर्दमान : शैली और काव्य-     |       | मनोवती : जैली और             |    |
| चमत्कार                      | २२    | क्योपक्यन                    | Ęo |
| क्षन्य कार्त्योका प्रतिविम्ब | 55    | रलेन्दु : परिशीलन            | ६१ |
| सण्डकाव्य                    | રક    | सुशीला : कथावस्त             | Ę¥ |
| राजुल: कथावख                 | २५    | मुशीला : परिशीलन             | ६६ |
| राजुळ: समीक्षा               | २७    | मुक्तिदृतः कथानक             | Ę  |
| विराग: कथानक                 | 28    | मुक्तिदूत : पात्र            | 50 |
| विराग: समीषा                 | ३१    | मुक्तिदूतः कथोपकथन           | ७३ |
| स्कुट कविताऍ                 | \$ \$ | मुक्तिदूत : शैबी             | ४थ |
| पुरातन प्रवृत्ति             | ξ¥    | मुक्तिदृत : उद्देश्य         | ७५ |
| न्तन प्रवृत्ति               | ₹4    | कथासाहित्य                   | GG |
|                              |       | आराधना कथाकोश                | 49 |
| नवाँ अध्याय ३९-१             | 88    | वृहत्कयाकीश                  | 66 |
| हिन्दी-लैन-गद्य-साहित्यका    |       | दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ | 60 |
| क्रसिक विकास                 | 38    | खनककुमार : परिशीलन           | ८२ |
| गद्य-साहित्य पुरातन१४ वीं    |       | महासती सीता : परिशीलन        | 63 |
| श्वतीचे १९ वीं श्वतीतक       | 38    | सुरसुन्दरी                   | ८५ |
| आधुनिक गद्य-साहित्य          |       | सुरसुन्दरी : समीधा           | ८६ |
| २० वीं शती                   | ų o   | सती दमयन्ती : समीक्षा        | 60 |

| रूपसुन्दरी : परिशीलन                                                                                                                                          | 66                              | दशवाँ अध्या                                                                                                                           | य१४५-२०७                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| क्षात्मसमर्पण : परिशीलन                                                                                                                                       | ९३                              | हिन्दी-जैन-साहित                                                                                                                      |                                                                  |
| मानवी : समीक्षा                                                                                                                                               | 99                              | पक्ष                                                                                                                                  | भा सास्त्राप<br>१४५                                              |
| गहरे पानी पैठ : परिशीलन                                                                                                                                       | १०३                             | भाषा                                                                                                                                  | १४५                                                              |
| नाटकः विकास क्रम                                                                                                                                              | १०७                             | छन्दविधान                                                                                                                             | १५४                                                              |
| ज्ञानसूर्योदय नाटकः समीक्ष                                                                                                                                    | १०८                             | अलकार योजना                                                                                                                           | १६३                                                              |
| अकलंक नाटक : परिशीलन                                                                                                                                          | ११०                             | प्रकृति चित्रण                                                                                                                        | १८१                                                              |
| महेन्द्रकुमार : समीक्षा                                                                                                                                       | १११                             | प्रतीक योजना                                                                                                                          | 898                                                              |
| अंजना : परिशीलन                                                                                                                                               | ११३                             | रहस्यवाद                                                                                                                              | २०१                                                              |
| कमलभी : परिचय और                                                                                                                                              |                                 | _                                                                                                                                     |                                                                  |
| समीधा                                                                                                                                                         | ११५                             | ग्यारहवाँ अष्                                                                                                                         | वाय२०८-२१५                                                       |
| गरीव : परिशीलन                                                                                                                                                | ११७                             | सिंहावलोकन                                                                                                                            | २०८                                                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                         | . D 9 to                        |                                                                                                                                       |                                                                  |
| वर्द्धमान महावीर : परिशीलन                                                                                                                                    | 1110                            | परिशिष्ट                                                                                                                              | २१६–२४३                                                          |
| वद्धमान महावार : पारशालन<br>निबन्ध साहित्य                                                                                                                    | १२०                             |                                                                                                                                       |                                                                  |
|                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                       | ांका परिचय २१६<br>२१६                                            |
| निबन्ध साहित्य                                                                                                                                                | १२०                             | कवि एवं प्रन्थकार                                                                                                                     | ांका परिचय २१६                                                   |
| निबन्ध साहित्य<br>ऐतिहासिक निबन्ध-साहित्य                                                                                                                     | १२०                             | कवि एवं ग्रन्थकारं<br>धर्मसूरि<br>विजयसेन<br>विनयचन्द्र सुरि                                                                          | ांका परिचय २१६<br>२१६<br>२१६<br>२१६                              |
| निबन्ध साहित्य<br>ऐतिहासिक निबन्ध-साहित्य<br>आचारात्मक और दार्शनिक                                                                                            | <b>१२०</b><br>१२१               | कवि एवं ग्रन्थकारं<br>धर्मसूरि<br>विजयसेन<br>विनयचन्द्र सूरि<br>अम्बदेव                                                               | ांका परिचय २१६<br>२१६<br>२१६<br>२१६<br>२१७                       |
| निबन्ध साहित्य<br>ऐतिहासिक निबन्ध-साहित्य<br>आचारात्मक और दार्शनिक<br>निबन्ध-साहित्य                                                                          | <b>१२०</b><br>१२१               | कवि एवं ग्रन्थकारं<br>धर्मसूरि<br>विजयसेन<br>विनयचन्द्र सुरि                                                                          | ांका परिचय २१६<br>२१६<br>२१६<br>२१६<br>२१७<br>२१७                |
| निबन्ध साहित्य  ऐतिहासिक निवन्ध-साहित्य आचारात्मक और दार्शनिक निवन्ध-साहित्य साहित्यक और सामाजिक निवन्व                                                       | <b>१२०</b><br>१२१<br>१२८<br>१३२ | कवि एवं ग्रन्थकारं<br>धर्मसूरि<br>विजयसेन<br>विनयचन्द्र सूरि<br>अम्बदेव                                                               | ांका परिचय २१६<br>२१६<br>२१६<br>२१६<br>२१७                       |
| निबन्ध साहित्य<br>ऐतिहासिक निबन्ध-साहित्य<br>आचारात्मक और दार्शनिक<br>निबन्ध-साहित्य<br>साहित्यक और सामाजिक                                                   | <b>१२०</b><br>१२१<br>१२८<br>१३२ | कवि एवं प्रन्यकारं<br>धर्मसूरि<br>विजयसेन<br>विनयचन्द्र सूरि<br>अम्बदेव<br>जिनपद्म सूरि<br>विजयमद्र<br>ईस्वरसूरि                      | ांका परिचय २१६<br>२१६<br>२१६<br>२१६<br>२१७<br>२१७<br>२१८         |
| निबन्ध साहित्य  ऐतिहासिक निबन्ध-साहित्य  आचारात्मक और दार्शनिक  निबन्ध-साहित्य  साहित्यक और सामाजिक  निबन्ध  धात्मकथा, जीवन-चरित्र औ  संसम्प                  | <b>१२०</b><br>१२१<br>१२८<br>१३२ | कवि एवं ग्रन्थकारं<br>धर्मसूरि<br>विजयसेन<br>विनयचन्द्र सूरि<br>अम्बदेव<br>जिनपद्म सूरि<br>विजयमद्र                                   | का परिचय २१६<br>२१६<br>२१६<br>२१६<br>२१७<br>२१८<br>२१८           |
| निबन्ध साहित्य<br>ऐतिहासिक निबन्ध-साहित्य<br>आचारात्मक और दार्शनिक<br>निबन्ध-साहित्य<br>साहित्यिक और सामाजिक<br>निबन्य<br>आत्मकथा, जीवन-चरित्र औ              | <b>१२०</b><br>१२१<br>१२८<br>१३२ | कवि एवं प्रन्यकारं<br>धर्मसूरि<br>विजयसेन<br>विनयचन्द्र सूरि<br>अम्बदेव<br>जिनपद्म सूरि<br>विजयमद्र<br>ईस्वरसूरि                      | का परिचय २१६<br>२१६<br>२१६<br>२१७<br>२१७<br>२१८<br>२१८<br>गय २१९ |
| निबन्ध साहित्य  ऐतिहासिक निबन्ध-साहित्य आचारात्मक और दार्शनिक निबन्ध-साहित्य साहित्यक और सामाजिक निबन्ध शात्मकथा, जीवन-चरित्र औ संत्मरण मेरी जीवन-गाथा : अनु- | १२०<br>१२१<br>१२८<br>१३२<br>१३६ | कवि एवं ग्रन्थकारं<br>धर्मसूरि<br>विजयसेन<br>विनयचन्द्र सूरि<br>अम्बदेव<br>जिनपद्म सूरि<br>विजयमद्र<br>ईश्वरस्रि<br>सवेगसुन्दर उपाध्य | का परिचय २१६<br>२१६<br>२१६<br>२१६<br>२१७<br>२१८<br>२१८           |

# हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन

[भाग २]

## आठवाँ अध्याय

#### वर्तमान काव्यधारा और उसकी विभिन्न प्रवृत्तियाँ

हिन्दी जैन साहित्यकी पीयूषधारा कल-कल निनाद करती हुई अपनी शीतलतासे जन-मनके सतापको आज मी दूर कर रही है। इस बीसवी शताब्दीमें भी जैन साहित्यनिर्माता पुराने कथानकोको लेकर ही आधु-निक शैली और आधुनिक भाषामे ही सजन कर रहे है। भक्ति, त्याग, बीरनीति, श्रांगार आदि विषयोपर अनेक लेखकोकी लेखनी अविराम रूपसे चल रही है। देश, काल और बाताबरणका प्रमाव इस साहित्यपर मी पड़ा है। अतः पुरातन उपादानोंमे थोड़ा परिवर्तन कर नबीन काल्य-मवनोका निर्माण किया जा रहा है।

महाकान्योमे वर्दमान इस युगका श्रेष्ठकान्य है। इसके रचिता यशस्त्री किन अनूप शर्मा एम. ए. है। इस महाकान्यकी शैको संस्कृत कान्योके अनुरूप है। संस्कृतिनिष्ठ हिन्दीमे वंशरय, दुतविकम्वित और मालिनी वृत्तोंमे यह रचा गया है। इसमे नख-शिखवर्णन, प्रमात, सध्या, प्रदोष, रजनी, ऋतु, सूर्य, चन्द्र आदिका वर्णन प्राचीन कान्योके अनुसार है।

इस महाकाव्यका कथानक भगवान् महावीरका परम-पावन जीवन है। कविने स्वेच्छानुसार प्राचीन कथावस्तुमें हेरफेर भी किया है। दो-चार स्थळोकी कथावस्तुमें जैनधर्मकी अनिमजताके कथावस्तु कारण वैदिक-धर्मको छा वैटाया है। भगवान्की वाळकीड़ाके समय परीक्षार्थ आये हुए देवरूपी सर्पका दमन ठीक कृष्णके काल्डिय-दमन के समान कराया है। सर्पकी मयंकरता तथा उसके कारण प्रकृति-विक्षव्यता भी रुगमग वैसी ही है। कवि कहता है। भवण्ड दावानलकी शिखा यथा, शलम्ब है पूस नगाविराजन्मा। अवस्य कोई वन-बीच दुःसहा, महान् भाषाच उपस्थिता हुई॥

—্তু০ হৃহ্

इनी प्रकार मगवान महावीरकी केवल्जानीत्मिक ण्यान् उनकी आत्माका कुवेर-हारा न्यामें ले जाना; और वहींने आदि शक्तिको लेकर पुनः आन्याका लाँट आना, और शरीरमें प्रवेश करना विल्कुल विल्यण कर्यना है। इनका जैन क्यावरनुते विल्कुल मेल नहीं वैठना है। क्योंकि जनवमं तो प्रत्येक आत्माको स्वतः अनन्त जान, अनन्त सुख, अनन्त वीर्यका माण्डार मानना है। जयतक आत्मापर कमीका पर्दा पड़ा रहता है तवनक उनकी ये शक्तियाँ आच्छत्र रहती हैं। कमे-काल्प्रिमकं हटने ही आत्मा शुद्ध निकल आनी है। उनकी सारी शक्तियाँ प्रकट हो जाती है और वह स्वयं मगवान यन जाती है। कोई आत्मा तमीतक निजारी है लयतक वह कपाय और वामनाके कारण स्वनावने पराहमुख है। केवल-जान होनेपर आत्मा पूर्ण जानी हो जाती है। उने कहींने मी शक्ति लेनेकी आवश्यकता नहीं पड़नी।

विवाहके प्रसंगको छेकर कविने स्वेतास्वर और विगम्बर मान्यताओं का मुन्दर समन्वय किया है। स्वेतास्वर मान्यताके अनुसार मगवान महा-वीरने विवाह किया है और दिगम्बर मान्यता उन्हें अविवाहित रहना स्वीकार करती है। कविने वड़ी चनुग्रहंके साथ स्वप्नमें मगवान्का विवाह कराकर उभय मान्यताओं सामझस्य किया है।

सगवान् महावीरने दीक्षा ग्रहण कर दिगम्बर रूपमें विचरण किया यह दिगम्बर मान्यता है और व्वेतान्बर मान्यतामें जिनदीक्षा छेनेके उपगन्न सगवान्का देव दूप्य घारण करना माना जाता है। कविने इन मान्य-ताओका मी मुन्दर सामंजस्य करनेका प्रयक्त किया है। कवि कहता है— अहो अलंकार विहास रत्न के, अनूप रत्नत्रभ सूषितांग हो। तने हुए अम्बर अंग-अंग से, दिगम्बराकार विकार शून्य हो॥ समीप ही जो परदेव दूष्य है, नितान्त इवेताम्बर सा बना रहा। अग्रंथ निर्द्धन्द महान संयमी, वने हुए हो निजधमं के ध्वजी॥

वस्तु-वर्णनमे महाकाव्यकी दृष्टिसे घटना-विधान, दृश्ययोजना और परित्यिति-निर्माण—ये तीन तत्त्व आते हैं। वद्ध मानकी कथावस्तुमे प्रायः दृश्य-योजना तत्त्वका अमाव है। घटनाविधान और परित्यिति-निर्माण इन दोनो तत्त्वोकी वहुळता है। कविने इस प्रकारका कोई दृश्य आयोजित नहीं किया है जो मानवकी रागात्मिका दृत्तन्त्रीको सहज रूपमे शंकृत कर सके। घटनाओंका क्रम मन्थर गतिसे बढ़ता हुआ आगे चलता है जिससे पाठकके सामने घटनाका चित्र एक निश्चित क्रमके अनुसार ही प्रस्तुत होता है।

महाकाव्यकी आधिकारिक कथावरत्वके साथ प्रासंगिक कथावरत्वका रहना भी महाकाव्यकी सफलताके लिए आवश्यक अग है। प्रासंगिक कथाएँ मूलकथामे तीवता उत्पन्न करती हैं।

चर्दमान कान्यमें अवान्तर कथा रूपमे चन्दनाचरित, कामदेवसुरेन्द्र-सवाद तथा कामदेव-द्वारा वर्द्धमानकी परीक्षा ऐसी मर्मस्पर्धी अवान्तर कथाएँ है, जिनसे जीवनके आनन्द और सौन्दर्यका आमास ही नहीं होता प्रत्युत सौन्दर्यका साक्षात्कार होने खगता है।

जगत् और जीवनके अनेक रूपों और व्यापारोंपर विमुग्ध होकर कविने अपनी विभूतिको चमकारपूर्ण ढगरे आविर्भृत किया है। भावोको प्रभावोत्पादक बनाने और उनकी प्रेषणीयताकी वृद्धिके लिए समास, सिन्ध और विशेषण पदोका प्रयोग बहुल्तासे किया है। रसविवद्ध न, रस्चीली और काव्य-परिपाक और रसस्वादन करानेकी क्षमता इस काव्य-की शैलीगत विशेषता है। यद्यपि कविने संस्कृतके समा-सान्त पदोका प्रयोग खुलकर किया है, परन्तु उच्चारण सगति और ध्वनि अक्षुण्णरूपमें विद्यमान है। संस्कृतगर्भित पदोंके रहनेपर भी कृत्रिमता नहीं आने पायी है। यद्यपि आद्योपान्त काव्यमे संस्कृतके विरूप्त शब्दोका प्रयोग किया गया है तो भी पदलालित्य रहनेसे काव्यका माध्र्य विद्यमान है।

क्रियापदोमें भी अधिकाश क्रियाऍ सस्कृतकी ज्योंकी त्या रख दी गई हैं। जिससे जहाँ-तहाँ विरूपता-सी प्रतीत होती है।

हौळीके उपादानोंमे विमक्तियोंका मी महत्त्वपूर्ण स्थान है। विभक्तियो-का यथास्थान प्रयोग होनेसे चमत्कार उत्पन्न होता है। स्ट्कृतनिष्ठ शैळी-मेसे जानेके कारण—''सद्पं कादिम्बनि गर्जने छगी'' जैसे विभक्तिहीन पद इस काव्यमे अनेक आये है, जिससे कठोरता और क्लिस्ता है।

इस महाकाल्यमे कविने अपनी कवियत्री प्रतिमा हारा त्रिशलां के शारीरिक सौन्दर्य, हाव-भाव और वेश-भूषा आदिके चित्रणमें रमणीयताकी सृष्टि की है। पाठक सौन्दर्यकी भावनामे मग्न हो अपनी सत्ताको भूल रसमग्न हो जाता है पर त्रिशलाका यह श्रुगारिक वर्णन मनोविशानकी दृष्टिसे अनुचित है। क्योंकि भगवान् महावीरके पूर्व नन्द्यवर्धनका जन्म हो जुका या अतः द्वितीय सतानके अवसरपर महाराज सिद्धार्थ और त्रिशलांकी रगरेलियाँ पाठकके दृदयपर प्रभाव नहीं छोड़तीं। इन पदोमें कल्पनाकी उड़ान और मावसचारकी तीक्ता हमारे सम्मुख एक मन्यचित्र प्रस्तुत करती है। निम्न पंक्तियाँ दर्शनीय है—

विरंचिने अद्भुत युक्तिसे उसे, सुधामयी शक्ति प्रदान की सुधा। विलोचनों में विष दृग्ध वाण की, कटाक्ष में मृत्युसयी कृपाण की॥ सरोज द्रोही रस शून्य देह है, सुगन्धसे हीन शशांक स्थात है। न साम्य पाती त्रिशलामुखेन्द्र का, मलीमसा प्राकृत चन्द्रकी कला॥

इस काव्यमे रूपक, उत्पेक्षा, उपमा, व्यानोक्ति, श्लेप, अनुप्रास, भ्रातिमान आदि अलंकारोंकी अद्भुत छटा प्रदर्शित की है।

निम्न पद्य दर्शनीय है-

सरोज सा वक्त्र सुनेत्र सीन से, सीवार-से केस सुकंट कम्बु-सा। उरोज ज्यों कोक सुनामि मौर सी, तरंगिता थी त्रिशला-तरंगिणी॥

−स० १ प० ८१

वर्तमान कान्य सिद्धार्थसे अत्यिषक अनुप्राणित है। महाराज सिद्धार्थ तया ग्रुद्धोदनको रूप गुणोकी साम्यता बहुत अशोमे एक है। सिद्धार्थमे अन्य कान्यो का प्रशोधराके रूप, सौन्दर्य, उरोज, मुख आदिका जैसा वर्णन किया है वैसा ही वर्द्धमानमें त्रिश्चलंके मुख, नेत्र, उरोज आदिका भी। गौतम बुद्धकी कामघोषणाकी प्रतिच्छाया महाराज सिद्धार्थकी कामघोषणा है। उदाहरणार्थ देखिये—

सुकामिनी को अब मानिनी रही, मनोजकी है अपराधिनी वही। चतुर्दिका दामिनि व्याज व्योममें, समा गयी काम-नुपाछ-घोषणा॥

-वर्द्धः स०२ प० १७

त मानिनी जो अब मान त्यागती, मनोज की है अपराधिनी वही। पयोदमाला मिस्र विज्जुके यही, प्रसारती काम-मुपाल-घोपणा॥

-सि॰ पृ० १०६

संस्कृत कान्योमे मिट्ट, कुमारसम्भव और खुवशसे अनेक स्थलींमे भावसाम्य है। वर्दमानका १० वॉ सर्ग उमरखय्यामसे अनेक अशोंमे साम्य रखता है।

यह महाकान्य भाव, भाषा, कान्य-चमत्कार आदि सभी दृष्टियोंसे प्रायः एफल है।

#### खण्डकाव्य

वर्तमान युगम जैन किवयोंने खण्डकाव्या-द्वारा जगत् और जीवनके विमिन्न आदर्श और यथार्थका समन्वित रूप प्रस्तुत किया है। "खण्ड-कान्यं भवेत् कान्यस्यैकदेशानुसारि च" अर्यात् खण्डकाव्यमं जीवनके किसी पहलुकी झॉकी रहती है। अतः जैनकवियोंने पुरातन समस्पर्शी कथानकोंका चयन कर रचना-कौशल, प्रवन्धपद्धता और सहदयता आदि गुणोका समवाय किया है। जिससे ये काव्य पाठकोंकी सुपुत मावनाओंको सजग करनेका कार्य सहज्ञमं सम्पन्न करते हैं। जीवनके किसी पक्षको अधिक महत्त्व देना और पाठककी उसके प्रति प्रेरणा उत्पन्न करनों, जिससे पाठक उस मावसे अभिभृत होकर कार्यरूपमे परिणत करनेके हिए प्रवृत हो जाय।

राजुल, विराग, वीरताकी कसौटी, वाहुबली, प्रतिफलन एवं अजना-पवनजय काव्य इस युगके प्रमुख खण्डकाव्य हैं। काव्यसिद्धान्तोके आधारपर इन खण्डकाव्योंमेंसे कुछका विवेचन किया जायगा। इस खण्डकाच्यका रचियता नवयुवक किन वाळ्चन्द्र जैन एम० ए० है। किनिने पुरातन आख्यानको छेकर जैन संस्कृतिको मानवमात्रके लिए राजुल' जीवनादर्श बनानेका आमास किया है। मगवान् नेमिनायकी आदर्श पती—विवाह नहीं हुआ, पर नेमिनायके साथ होनेवाला था; अतः सकल्पमात्रसे ही जिसने नेमिकुमार को आत्मसमर्पण कर दिया था साथ ही ससारसे विरक्त होकर जिसने आत्म साधना की उस राजुल्देवीके जीवनकी एक झॉकी इस काव्यम दिखलायी गई है। यह काव्य दर्शन, स्मरण, विराग, विरह और उत्सर्ग इन पॉच सर्गोंमे विमक्त है।

काव्यके प्रथम सर्ग 'दर्शन'का प्रणयन कल्पनासे हुआ है, जिसने कथाके मर्मस्थलको तीव्रताप्रदान की है। कविने जूनागढके राजा उप्रसेन

की कन्या राजुल और यादव-कुल-तिलक द्वारिका विपति समुद्रविजयके पुत्र नेमिकुमारका साक्षात्कार द्वारिका की वाटिकामे मदोन्मत्त जगमर्दन हाथीं नेमि-द्वारा वसन्त विहारके लिए आयी हुई राजुलकी रक्षा करानेपर किया है। सक्षात्कारकी यह प्रथम घटिका ही प्रणय-किल्काके रूपमे परिणत हो गई है और दोनोकी ऑखे परस्पर एक दूसरेको दूँद रही थी। राजुलको वसन्त-विहारकर जूनागढ छोट आनेपर प्रेमकी अन्तवेदना स्मृतिके रूपमें फलीभूत होकर पीड़ा दे रही थी। इधर द्वारिकामे नेमिकुमारके कोमल हृदयमे राजुलकी मधुर स्मृति टीस उत्पन्न कर रही थी। दोनों ओर पूर्वराग इतना तीन्न हो उटा जिससे वे मिल्नेके लिए अधीर थे। आगे चलकर यही पूर्वराग अरुण मास्कर हो विवाहके रूपमे उदित होना चाहता था; किन्तु नियतिका विधान इससे विपरीत था। द्वारिकासे वारात सजधजकर चली, मार्गमे राजुल-मिल्नकी करपना नेमिकुमारको आत्मविमोर कर रही है। अचानक एक घटना घटित होती है, उन्हे मृक पश्चओका चीत्कार सुनायी पड़ता है

१. सन् १९४८, प्रकाशकः-साहित्य साधना समिति, काशी।

जिससे उनका ध्यान राजुलसे इटकर उस ओर आकृष्ट हो जाता है। मालीसे नेमिकुमार पशुओकी करणगाथा जानकर द्रवित हो जाते हैं। बासनाका भृत भाग जाता है और वे पशुशालाम जाकर विवाहमें अम्यागतोक मक्षणार्थ आये हुए पशुओको वन्धन मुक्तकर स्वय वन्धन-मुक्त होनेके लिए आत्मसाधनाके निमित्त गिरनार पर्वतकी ओर प्रस्थान कर देते हैं।

इधर नेमिकुमारके विरक्त होकर चले जानेसे राजुलकी वेदना वढ जाती है। यह मुकुमार कल्किंग इस भयकर थपेडेको सहन करनेम अस-मर्थ हो मूर्जित हो जाती है। नाना तरहसे उपचार करनेपर क्रुळ समय पश्चात् उसे होश आता है। माता-पिता ऑखकी पुतलीकी चेतना कौटी हुई देखकर प्रसन्न हो समझाते हैं कि वेटी, अन्य टेगके मुन्दर, स्वस्य और सम्पन्न राजकुमारसे तुम्हारा विवाह कर टंगे; नेमिकुमार तपाराधनाके लिए जंगलमें गये तो जाने दो। अभी कुळ नहीं विगड़ा है, तुम अपना प्रणय बन्धन अन्यत्र कर जीवन सार्थक करो। राजुलने रोकर उत्तर दिया—

> "सम्भव अत यह तात कहाँ" राजुक रो बोळी ; यने नेमि जब मेरे औं में उनकी हो छी। भूदूँ कैसे उन्हें, प्राण अपने भी मूदूँ, खोजूँगी में उन्हें घनो गिरिमें भी डोद्धँ॥ किया समर्पित हृदय आज तन भी में सीपूँ; जीवनका सर्वस्व और धन उनको सौपूँ॥ रहे कहीं भी किन्तु सदा वे मेरे स्वामी; में उनका अनुकरण कहूँ वन पथ-अनुगामी॥

इस प्रकार राजुङ मारतीय शिल्के पुरातन आदर्शको अपनानेके निमित्त गिरनार पर्वतपर नेमिकुमारके पास जा आर्थिकाके व्रत प्रहणकर तपत्रचर्यामे लीन हो आत्म-साधना करती है। राजुलकाव्यकी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ वाटिकामे नेमिकुमार और राजुलका का साक्षात्कार तथा जगमर्दन हाथीसे नेमिकुमार-द्वारा राजुलकी रक्षा एवं राजुलका विरह और उसका उत्सर्ग कविने प्रथम साक्षात्कारके अनन्तर वहे कौशलके साथ राजुलके आराध्यको विलगकर प्रेमकी मावनाको वनीभूत किया है। एक वार प्रेमिका और प्रेमी पुनः स्थावी प्रेमके वन्धनमे वंधनेके निकट पहुँचते है और यही प्रत्याशा राजुलको एक श्रणके लिए प्रकाश प्रदान करती है। परि-स्थितिकी विपमताके कारण उसका आराध्य उसे छोड चल देता है, तो वह उत्पन्न हुए तोन माबोका अप्राकृतिक संकोच एवं दमन न कर मुग्श वन जाती है और "हाय" कहकर धड़ामसे पृथ्वीपर गिर पहती है।

विरिद्देणी राजुलकी इस अवस्थाको देखकर माता-पिता एवं दासियों नातर हो जाती हैं और युक्तियो-द्वारा निष्टुर प्रेमीसे विमुख करनेका प्रयक्त करती है; पर राजुलको अपने पवित्र हद संकल्पने हटानेमे सर्वथा असमर्थ रहती है। कविने सिलयोको राजुलके मुखसे क्या ही सुन्दर उत्तर दिलाया है—

"वे मेरे फिर मिर्छे सुझे, खोर्न्सा कण-कण में"

वियोगिनी राजुळ अर्ध-विस्मृत अवस्थामे प्रलाप करती है। राजुळकी मनोदगा उत्तरीत्तर बटिळ होती वाती है, वह आदर्श और कामनाके झूलेमे झूळती हुई दिखळाई पढ़ती है—कभी-कभी वह आत्म-विस्मृत हो बाती है—इस समय उसके दृदयमे आदर्शकन्य गौरव और प्रेमकन्य उत्कंठाका द्वन्द ही शेप रहता है तथा ग्ळानि और असमर्थताके कारण वह कह उठती है—

अव न रही हैं सुसद वृत्तियाँ, श्रोप बची है मधुर स्मृतियाँ। उन्हें छिपा हास्तलमें अपना जीवन जीना होगा॥ आगे चलकर राजुलका विरह वेदनाके रूपमे परिणत हो जाता है; जिससे उसमे आदर्श गौरवको छोड स्वार्थकी गन्ध मी नहीं रहती। वह अपनेमे साहस वटोरकर स्वार्थ और कमजोरीपर विजय प्राप्त करती हुई कहती है—

तुमने कव तुझको पहिचाना।

देखा मुझको बाहिरसे ही मेरे अन्तरको कव जाना।

× × ×

नारी ऐसी क्या हीन हुई!

तन की कोमछता ही छेकर नरके सम्मुख क्या दीन हुई।

आगे चलकर राजुलका वह कार्य आत्मराधनाके रूपमे परिवर्तित हो गया है। जीवनकी विभूति त्याग्र काव्यकी नायिका राजुल और नायक नेमिकुमारके चरितमे सम्यक् रूपेण विद्यमान है। जैन सस्कृतिके मूल आदर्श दुःखोंपर विजय प्राप्तकर आत्माकी छुपी हुई शक्तियोको विकसित कर वरमाला वन जाना का इसमे निर्वाह किया गया है। मौतिक वाता-वरणको त्याग और आध्यात्मिकताके रूपमे परिवर्तित तथा वासनामय जीवनको विवेक और चरित्रके रूपमे परिवर्तित दिखलाया गया है।

भाव और मापाकी दृष्टिते यह काव्य साधारण प्रतीत होता है। छाक्षणिकता और मूर्तिमत्ताका भाषामे पूर्णतया अभाव है। हॉ, भाषोकी खोज अवस्य गहरी है। एकाष स्थानपर अनुप्रासकी छटा रहनेसे भाषामे साधुर्य आ गया है—

कल-कल छल-छल सरिताके स्वर ; संकेत शब्द थे वील रहे।

× × × × × × भाँखोंमें पहले तो छाये, धीरेसे उरमें लीन हुए।

प्रयम रचना होनेके कारण सभी सम्भाव्य ब्रुटियाँ इसमे विद्यमान हैं। फिर मी इसमे उदात्त मावनाओकी कमी नहीं है। माव, माषा आदि दृष्टियोसे यह अच्छी रचना है। यह एक भावात्मक 'खंडकाटंग है। पुरातन महापुरुषोका जीवन
प्रतीक वर्त्तमान जीवनको अपने आछोकसे आछोकित कर सत्ययका अनुगामी वनाता है। कवि
धन्यकुमार जैन "सुधेश" ने इसी सन्देशकी अभिव्यंजना की है।

विराग जीवनकी आदर्श गायाकी चार पित्तयोपर अपनी प्रतिभा और सात्त्विक कल्पनाका रङ्ग चढाकर ऐसा महत्त्व प्रदान करता है जो समस्त जीवनके चिर्त्रपर अपनी अमर आमा विकीर्ण करनेमे समर्थ है। इस काव्यमें मगवान् महाबीरकी वे अठल विराग मावनाएँ प्रकट की गई है, जिनमे विश्वकी करुणा, सहानुभूति, प्रेम और निस्वार्थ त्यागका अमर सन्देश गूँ जता है। वस्तुतः इस काव्यमे काव्यानन्दके साथ आत्मा-नन्दका भी मिश्रण हुआ है। लोकानुरागकी भावनाको क्रियात्मक मूर्तिमान रूप दिया गया है। धीरोदत्त नायकका सफल चित्रण इस काव्यमे हुआ है।

कथावस्त सिक्षत है, यह पाँच सगाँमें विभक्त है। प्रातःकाल रविकिरणे कुढलपुरके प्रासाद-विखराँपर अठखेलियाँ करती हुई कुमार
महावीरके गयनकक्षपर पहुँची। रिक्षयोक्ता मगुर
स्पर्श होते ही कुमारकी निद्रा मग हुई। उनके
हृदयमे ससारके प्रति विराग और प्रिय माता-पिताकी इच्छाओंके प्रति
अनुरागका इन्द्र होने लगा। यह मानसिक सप्पं चल ही रहा था कि
कुमारके पिता आ पहुँचे। पिताका उद्देश कुमार महावीरको विवाहित
जीवन व्यतीत करनेके लिए राजी कर लेना था। सतः उन्होने पहले
कुमारका मादक यौवन, फिर कोसलागी राजकुमारियोंका आकर्पण,
राज्यलक्ष्मी और अपनी तथा कुमारकी माताकी लेकिक सुखकी कामनाएँ
उनके समझ प्रकट कीं। अटलप्रतिष्ठ महावीरका मन जब इस प्रलोमनो-

१. प्रकाशक:-मारतवर्षीय दि॰ जैन संघ, मधुरा ।

की ओर आकृष्ट नहीं हुआ तो पिताने मानावेशमे आकर अपने परका उल्लंघन करते हुए अनेक सरस और आदर्शकी नातें कहीं। जब पिता अपने वात्सस्य और स्वत्वसे पुत्रको विवाह करनेके लिए तैयार न कर सके तो वह मिक्षुक बन याचना करने लगे। विराग विजयी हुआ और पिताको निराश हो अपने मननमे छौट जाना पड़ा। त्रिशलासे सिद्धार्थने सारी बाते कह दीं।

तिश्वला अनन्त विश्वास समेटे पुत्रके पास आयी। आते ही पुत्रके समझ विश्वकी विषमताका इश्य उपस्थित किया और मातृ-इदयकी उत्कट अमिलाषा, आशा और अरमानोंको निकालकर रख दिया। माताने अन्तिम अस्न अशुपतनका भी प्रयोग किया। रानीको अपने ऑडुओपर असीम गर्व था। पर कुमार महावीर हिमालयकी अहिग चहानकी भाँति अचल रहे। माँ। इच्छासागरका जल अथाह है, इसकी धारा कक नहीं सकती। अनन्त इच्छाओंकी तृप्ति कभी नहीं हुई है, यही महावीरका सीधा-सा उत्तर था। नारीके समान विश्वके ये मूक प्राणी जिनके गलेपर दुधारा चल रही है, मेरे लिए प्रेममाजन है। माँको कुमारके उत्तरने मीन कर दिया। पुत्रके तर्क और प्रमाणोके समक्ष माँको चुप हो जाना पढ़ा।

एक दिन योगीके समान कुमार महावीर जय-चिन्तनमे ध्यानस्थ थे, उसी समय पिताकी पुकार हुई । पिताने पुत्रके सम्मुख अपनी बृद्धावस्था-की असमर्थता प्रकट करते हुए राज्यके गुरुतर भारको सम्मालनेकी आज्ञा दी । पिताके इस अनुरोधमे करणा भी मिश्रित थी; किन्तु महावीरका विराग ज्योंका त्यो रहा । उनकी ऑखोंके समध विस्वके रदन और क्रन्दन मूर्तिमान होकर प्रस्तुत थे; अतः राज्यका वैभव उन्हें अपनी ओर आकृष्ट न कर सका।

करणासागर कुमारने पशुओंका मूक कन्दन सुना, उन्हे दग्ध रिधर-की भाराओंका दुर्गन्ध मिला, विलक्षे दृश्य नाचने लगे और राज्यभवन कारने लगा। घीरे-घीरे महल्ले उत्तरे और राज्य-वैमवको उकराकर चल पड़े उस पथकी ओर जहाँ विश्वकी करणा सचित थी, जहाँ पहुँचकर मानव भगवान् बनता है। जिसके प्राप्त किये बिना मानवता उपलब्ध नहीं होती। समस्त वस्ताभूषणोको लक्ष्य-प्राप्तिमे वाधक समझ दिगम्बर हो गये। आत्मशोधनके लिए प्रयत्न करने लगे। पश्चात् जननायक बन भगवान् महावीरने सामाजिक जीवनका प्रवाह एक नयी दिशाकी ओर मोड़ा।

साधारणतः यह अच्छा खण्डकान्य है। किवने मातृवात्सस्यका स्वामाविक निरूपण किया है। यद्यपि इस दृष्टिका यह प्रथम प्रयास है, समीक्षा , अतः सम्मान्य त्रुटियोका रहना स्वामाविक है, फिर्मी साधारों कि कि स्वको सफलता मिली है। कुछ स्यलो पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि मातृहृदयको किवने निकालकर ही रख दिया है। माता अपनी ममताका विश्वासकर घड़कते हुए दृदय और अशुपूरित नेत्रोसे पुत्र कुमारके पास जाते ही पूछती है—"द्वम बहते, इस समय कौनसे रसमें"। मांका हृदय पुत्रपर विश्वास ही नहीं रखता है, परन्तु अज्ञात मविष्यकी आशंकाकर माँ सिहर उठती है और पुत्रसे पूछ बैठती है—

इन पशुओं को तो जलना, पर तुम भी व्यर्थ जलोगे। है मरण भाग्यमें जिसके, क्या उसके लिए करोगे॥

× × × ×

फ़िर क्यों तुम इनकी चिन्ता, करते हो मेरे हीरे। इस भाँति विरागी बनकर, मम हृद्य डाइते चीरे।

जब कुमारको इतनेपर मी पिघलता हुआ नही देखती है तो मॉके इदयकी विकलता और पिपासा और वृद्धिगत हो जाती है अतः उसके मुखसे निकल पढ़ता है— मत दुःखी करो तुम सुझको, दे उत्तर ऐसा कोरा। मानो न मोह को मेरे, तुम खित ही क्या डोरा॥

वाणीमे ओज, नयनोंमें करणाकी निर्झिरिणी तथा प्राणोमे क्रन्दन भरे हुए पशुओंकी हूकसे व्यथित महावीरके मुखसे निकली उक्तियाँ श्रोता एव पाठकोके हृदय-तारोंको हिला देनेमें समर्थ है। अपने तर्कसम्मत विचारोंको सत्यका चोगा पहनाकर करणाई महावीर कह उठते हैं—

> ये एक ओर हैं इतने, भौ अन्य ओर है नारी॥ अब तुम्हीं बताओ इनमें, से कौन प्रेम अधिकारी॥ आकृतियाँ इनकी सकरण, दिखती हैं सोते-जगते। तब ही तो रमणी से भी रमणीय मुझे ये छगते॥

किवने इसमे नारी-आदर्शको अक्षुण्ण रखनेका पूरा प्रयास किया है। नारी वही तक त्याच्य है, जहाँतक वह असत् और अस्यमित जीवन व्यतीत करनेके लिए प्रेरित करती है। जब नारी सहयोगी वन जीवनको गतिश्रील बनानेमे सहायक होती, तब नारी वासनामयी रमणी नही रहती, किन्तु सचा साथी बन जाती है। जीवन-साधनामे शिथलता उत्पन्न करनेवाली नारी आदर्श नारी नहीं है। अतः सीता, राजुल और राधाका आदर्श रखता हुआ किव नारीके आदर्श रूपकी प्रतिष्ठा करतो हुआ कहता है—

> फिर नर के लिए कभी भी, नारी न बनी है बाधा। बतलाती है यह हमको, सीता औ राजुल राघा॥ दुःख में भी करती सेवा, संकट में साहस मरती। पति के हित में है बीती, पति के हित में है मरती॥

'विराग' का कवि नारीके सम्बन्धमे चिन्तित है। वह आज नारी परतन्त्रताको श्रेयस्कर नही मानता है। अतः चिन्ता व्यक्त करता हुआ कहता है— कुमार महावीर राजसिंहासनकी सत्तासे उत्पन्न दोपोके प्रति विद्रोहा-त्मक चिन्तन करते हैं। इस चिन्तनमे कवि आजर्का राजनीतिसे पूर्ण प्रमावित है। अतः युगका चित्र खींचता हुआ कवि कहता है—

पूँजीपति इनके आश्रित, रह सुसकी निद्रा सोते। पर श्रमिक कृपक गण जीवन मर दुसकी गठरी डोते॥

× × × ×

समानता, करुणा, त्नेह और सहानुभृतिके अमर छींटोसे यह काव्य ओत-प्रोत है। पापके प्रति छणा और पापीके प्रति करुणा तथा उसके उद्धारकी सद्भावना इसमें पूर्णरूपसे विद्यमान है। कवि कहता है—

दुष्पाप अवस्य शृणित है, पर शृणित नहीं है पापी। यदि सद्व्यवहार करो वह, वन सकता पुण्यप्रतापी॥

विरागकी शैळी रोचक, तर्कयुक्त और ओजपूर्ण है। भाव छन्दोमें वॉधे नहीं गये है, अपितु भावोके प्रवाहमें छन्द वनते गये है। अतः कवितामें गत्यवरोध नहीं है। हॉ एकाघ खल्पर छन्दोमग है, पर प्रवाहमें वह खटकता नहीं है। माधा सरल, सुवोध और भावानुकूल है।

#### स्फुट कविवाएँ

विचार-जगत्मे होनेवाले आवर्तन और विवर्तन, प्रवर्तन और परिवर्तन के आधारपर इस वीसवीं शतीकी स्फुट जैन कविताओंका सम्यक् वर्गांकरण करना असम्भव-सा है। इस युगकी स्फुट कविवाओंको प्रधान रूपसे पुरातन प्रवृत्ति और नृतन प्रवृत्ति इन भागोमे विमक्त कियाजा सकता है।

#### पुरातन

पुरातन-प्रवृत्तिके अन्तर्गत वे रचनाएँ आती हैं, जिनमें छोक हृदयका विश्लेषण तो है, पर कलारानीका रूप सॅवारा नहीं गया है। उसके अघरों में मुस्कान और ऑखोंमे औदार्यकी ज्योतिकी श्लीण रेखा विद्यमान है। दार्यानिक पृष्ठभूमिकी विश्लेषताके कारण आचारात्मक नियमोंका विधिनविश्लासक निरूपण ही किया गया है। माव, मापा सगी प्राचीन हैं, शैली भी पुरातन है। इस प्रकारकी कविता रचनेवालोमे इस युगके आदा कवि आरा निवासी बाबू जगमोहनदास है। आपका 'धर्मरहोद्योत' नामक प्रन्थ प्रकाशित है। इसकी कविता साधारण है, पर माव उच्च है।

श्री बाबू जैनेन्द्रिकशोर आराने मजन-नवरल, श्रावकाचार दोहा, वचन-बत्तीसी आदि कविताएँ लिखी हैं। आप समस्यापूर्ति भी करते थे, आपकी इस प्रकारकी कविताओंपर रीति-युगकी स्पष्ट छाप है। नख शिख वर्णनकी कुछ पद्य भी आपके उपलब्ध है, ये पद्य सरस और श्रुतिमधुर है।

कविवर उदयकाळ, त्र० शीतलप्रसाद, इंसवा निवासी कस्मीनारायण तथा क्रमीप्रसाद वैद्यकी आचारात्मक कविताएँ भी अच्छी हैं। इन कविताओं मे रस, अलकार और काव्यचमत्कारकी कभी रहनेपर भी अनु-मृतिकी पर्याप्त मात्रा विद्यमान है।

श्री मास्टर नन्हूराम और झाळरापाटन-निवासी श्री रूक्मीबाईकी किवताओं माधुर्य गुण अधिक है। आचारात्मक और नैतिक कर्त्तव्यका विश्लेषण इन कविताओं में सुन्दर ढंगसे किया गया है। सतव्यसनकी दुरा-इयोका प्रदर्शन कविता और सवैयोमे सुन्दर हुआ है। दर्शन और आचारकी गृह बातोको कवियोंने सरस रूपसे व्यक्त किया है।

जैन गजटकी पुरानी फाइलोंमें धनेक ऐसी समस्यापूर्तियाँ हैं जिनमें किवयोक नाम नहीं दिये गये है, परन्तु इन किवताओसे किवयोंकी उस कालकी काव्यप्रवृत्तियों और किवताकी विशेषताओका सहजमें ही परिचय प्राप्त हो जाता है।

#### नूतन प्रवृत्ति

न्तन-प्रवृत्तिके कवियोंकी स्फुट कविताओका समुचित वर्गीकरण करना असम्भव-सा है। वर्तमान युगमे सहस्रोन्मुखी पहाड़ी झरनेके समान अनेकोन्मुखी जैन काव्य-सरिता प्रवाहित हो रही है। अतः समय-क्रमा-नुसार इस प्रवृत्तिके कवियोंको तीन उत्थानोमे विभक्त किया जा सकता है। प्रथम उत्थान ई० सन् १९०० से ई० सन् १९२५ तक, द्वितीय उत्थान ई० सन् १९२६-१९४० तक और तृतीय उत्थान ई० सन् १९४१-१९५५ तक खिया जायगा।

प्रथम उत्थानकी सुद्ध कविताओको वृत्तात्मक, वर्णनात्मक, नैतिक या आचारात्मक, मावात्मक और गेयात्मक इन पाँच मार्गोमे विभक्त किया जा सकता है। ऐतिहासिक वृत्त या घटनाको आधार छेकर जिन कवि-ताओंमे भावामिन्यजन हुआ है, वे वृत्तात्मकसक्क हैं। प्राकृतिक हन्य, स्थान, देशदशा, कोई धार्मिक या छौकिक हन्यका निरूपण वर्णनात्मक; नीति, उपदेश, आचार या सिद्धान्त निरूपण आचारात्मक; शृगार, प्रणय, उत्साह, करणा, सहानुम्ति, रोप, क्रान्ति आदि किसी भावनाका निरूपण भावात्मक और रसप्रधान मधुर एव ल्ययुक्त रचना गेयात्मक है।

वृत्तात्मक रचनाओं में कि गुणमद 'भागास'की प्रद्युम्नचरित्र, राम-वनवास और कुमारी अनन्तमती रचनाएँ साधारण कोटिकी हैं। इनमें काव्यत्व अल्प और पौराणिकता अधिक है। किन कल्याणकुमार 'शिश'का देवगढकाव्य मी वृत्तात्मक है। किन मूलचन्द्र 'वत्सल'का वीर पचरल वृत्तात्मक साधारण काव्य है, इसमें प्रण वीर छन-कुशकुमार, युद्धवीर प्रद्युम्नकुमार, चीर यशोधर ञ्जमार, कर्मवीर जम्ब्रुकुमार एवं घर्मवीर अक संकटेयका यास्ट्यरित्र संकित किया गया है।

वर्णनात्मक कविताओं में जुगलिक गोर मुन्तार 'युगवीर'की 'अव-सम्बोधन', नाथ्यम 'प्रेमी' की 'पिताकी परलेक यात्रापर', मगवन्त गण-पित गोयलीय की 'सिद्धवग्कृट', गुणमद्र 'आगास' की 'मिलारीका 'स्वन्न', सूर्यमानु 'लॉगी' की 'संसार', शोमाचन्द्र 'मारित्ल' की 'अन्यत्व, अयोध्याप्रसाद गोयलीयकी 'ववानोंका बंख', बार कामताप्रसादकी 'बीवन-सॉकी', ल्ट्रमांचन्द्र एमरु एरु की 'में पत्रश्ररकी स्तृती हाली", शान्तित्वरूप 'कुनुम'की 'किलकाके प्रति', ल्ट्रमणप्रसाद 'प्रशान्त'की 'शृले', ल्वचन्द 'पुष्कल'की 'मग्नमिल्दर', पन्नालाल 'वसन्त'की 'त्रिपुर्रा की 'कृत्रसे', रावकुमार एमरु एरु की 'वीर वन्दना', वासीराम 'वन्द्र' की 'कृत्रसे', रावकुमार साहित्याचार्यकी 'आहान', ताराचन्द 'मकरन्ट' की 'श्रीसे', चन्द्रप्रमा देवीकी 'रणमेरी', कमला देवीकी 'रोरी', कमलावेबी राष्ट्रमापाकोविदकी 'हम हैं हरी-भरी एल्खारी' शीर्षक किताका सम-वेश होता है। इनमें अधिकांश कितताएँ ऐसी हैं, जिनमें वर्णनके साय मावात्मकता मी पूर्णक्रसे विश्वमान है।

भावासम्ब मुक्तक रचनाएँ वे ही मानी वा सकती हैं, विनमें अनु-भृति अत्यन्त मार्मिक हो। किन सांसारिकतासे उटकर भाव-गगनमें विचरण करता दृष्टिगोचर हो। अन्तर्शृतियोंका उन्मीलन हो, पर वाह्य-वगत्के सुधार-परिकारोंकी चर्चा न की गयी हो।

नैराच्य, मिक्त, प्रणय और सैन्दर्यकी अमिन्यञ्चना ही जिसका चरम लक्ष्य रहे और जिसकी आरम्भिक पैक्तिके अवणते ही पाठकके हृदयमे सिहरन, प्रकम्पन और आस्त्रोटन-विस्तेडन होने स्त्रो, वह अष्ठ मावात्मक मुक्तक रचना कही जा सकती है। अतएव भाव-विह्नस्ता, विद्य्वता और संकेतात्मकताका इस प्रकारकी कवितामें रहना परम आवश्यक है। आधुनिक जन कवियोंमें अष्ठ मावात्मक काल्य लिखनेवाले प्रायः नहीं हैं। कुछ ऐसे कवि अवस्य है, जिनकी रचनाओं में गूढ भाव अवस्य पाये जाते है। शोक, आनन्द, वैराग्य, कारुण्य आदि भावोकी अभि-व्यक्तना रे, हाय, आह, आदि शब्दोको प्रयुक्त कर की है।

इस कोटिमे मुख्तार सा० की 'मेरी मावना' भगवन्त गणपित गोय-लीयकी 'नीच और अद्धृत', किव चैनमुखदासकी 'जीवनपट', किव सत्य-मक्तकी 'झरना', किव कल्याणकुमार 'शिशे'की 'विश्रुतजीवन', किव मग-वत्त्वरूपकी 'मुख शान्ति चाहता है मानव', किव लक्ष्मीचन्द्र एम० ए० की 'सजनी ऑस् लोगी या हास', किव बुखारिया 'तन्मय'की 'मै एकाकी पथम्रष्ट हुआ', अमृतलाल चंचलकी 'अमरिपपासा', पुक्तककी 'जीवन दीपक', अक्षयकुमार गगवालकी 'हलचल', मुनिश्री अमृतचन्द्र 'मुधा'की 'अन्तर' और 'बढ़े जा', मुमेरचन्द्र 'कौशल'की 'जीवन पहेली' और 'आत्म-निवेदन', वालचन्द्र विशारद की 'चित्रकारसे' और 'ऑस्से', श्रीचन्द्र एम० ए० की 'आत्मवेदन' एवं किव 'दीपक' फी 'झनकार' आदि कविताऍ प्रमुख हैं। किव बुखारिया और पुष्कल मावात्मक रचनाओक अच्छे रचियता है।

आचारात्मक कवितार्षे पत्र-पत्रिकाओमे प्रकाशित होती रहती हैं । इस कोटिकी कविताओमे प्रायः काव्यत्वका अमाव है ।

गेयात्मक रचनाओं मानवकी रागात्मिका वृत्तिको अधिकसे अधिक रूपमें जाग्रत करनेकी क्षमता, कर्यना-द्वारा भावोत्तेजनकी गक्ति और नाद-सोन्टर्य युक्त सगीतात्मकता अवश्य पायी जाती है। गेय काध्योमें संगीत-का रहना परम आवश्यक है। जिस काध्यमें सगीत नहीं, वह भाव-गाम्मीर्यके रहनेपर मी गेयात्मक नहीं हो सकता। वस्तुतः गेयकाध्योमें अन्तर्जगत्का स्वाभाविक परिस्फुरण रहता है और रखेद्रेक करनेके लिए कवि स्वर और ख्यके नियमित आरोह-अवरोहसे एक अद्भुत सगीत उत्पन्न करता है, जिससे श्रोता या पाठक अनिर्वचनीय आनन्टकी प्राप्ति करता है।

गेय काव्य लिखनेसे कवियत्री कुन्युकुमारी, ग्रेमल्या कौसुदी, कमला देवी, पुष्पल्या देवी, किव 'अनुक', 'पुष्पेन्दु', 'रतन', 'गगवाल', 'खुलारिया', आदिको अच्छी सफल्या मिली है। किव रामनाथ पाठक 'प्रणयी'का 'तीर्थकर' शीर्पक एक सोल्हसत्रह गीतोका सुन्दर संकलन प्रकाशित हुआ है। वे सभी गीत गेय है। इनमें मावनाओंकी मी सुन्दर अभिव्यक्षना हुई है।

### नवाँ अध्याय

#### हिन्दी जैन गद्य साहित्यका क्रमिक विकास और विभिन्न प्रवृत्तियाँ

हिन्दी जैन गद्य साहित्य: पुरातन (१४वीं शती से १९वीं शती तक)

जिसमे वाक्योंकी नाप-तौल, शब्द और वाक्योंका क्रम निश्चित न हो तथा जो प्रतिदिनकी बोल-वालकी मापामे लिखा जाय, उसे गद्य कहते हैं। प्रतिदिनके व्यवहारकी वस्तु होनेके कारण पदाकी अपेक्षा गद्यका अधिक महत्त्व है। परन्तु विश्वके समस्त साहित्यमे पद्यात्मक साहित्यका प्रचार सुदूर प्राचीनकालसे चला आ रहा है। मानव स्वमावतः सगीत-प्रिय होता है, अतएव उसने अपने भाव और विचारोकी अभि-व्यञ्जना भी सगीतात्मक पद्योंमें की है। यही कारण है कि गद्यात्मक साहित्यकी अपेक्षा पद्यात्मक साहित्य प्राचीन है। जैन लेखकोने पद्यात्मक साहित्य तो रचा ही; पर गद्यात्मक साहित्य भी विपुल परिमाणमे लिखा। साघारण जनता गद्यमे अभिव्यञ्जित भावनाओको आसानीसे प्रहण कर सकती थी, अतएव उत्तरीय मारतमें अनेक गद्य रचनाएँ १४वी शताब्दी-के पहले भी लिखी गईं।

जैन हिन्दी साहित्यका निर्माण-केन्द्र प्रधानतः जयपुर, आगरा और दिल्ली रहा है। अतः जैन लेखको-द्वारा लिखा गया गद्य राजस्थानी और ब्रजभापा दोनोंमें पाया जाता है। राजस्थानमे गद्य लेखनकी अखण्ड परम्परा अपभ्रजकालने लेकर आजतक चली आ रही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राजस्थानमें अनेक गद्य ग्रन्थ अभी भी अन्वेपकोंकी प्रतीक्षा कर रहे है।

जैन टेखकोने उपन्यास या नाटकके रूपमे प्राचीनकारूमे गद्य नहीं ' किखा । कुछ कथाएँ गद्यात्मक रूपमे अवस्य दिखी गई । प्राचीन संस्कृत और प्राकृतके कथाप्रन्थोंके अनुवाद मी ढूंढ़ारी भाषामे दिखे गये, निसर्वे सर्वसाधारण इन कथाओंको पढ़कर धर्म-अधर्मके फलको समझ सके । वस्तुतः जैन गद्यकारोने अपने प्राचीन प्रन्थोंका हिन्दी गद्यमे अनुवाद कर गद्य साहित्यको परलवित किया है । अनेक कथाप्रन्थोंका तो भावानुवाद भी किया गया है, जिससे इन टेखकोंकी गद्य-विषयक मौलिक प्रतिभाका सहजमे परिजान हो जाता है । अनेक तात्त्विक और आचारात्मक प्रन्थोंकी टीकाएँ भी हिन्दी गद्यमे सिखी गयी, जिनसे दुक्ह प्रन्थ सर्वसाधारणके लिए भी सुपाट्य वने ।

• १७वी शताब्दीके मध्यभागमे राजमल पाण्डेयने गद्यमे समयसारपर टीका लिखी। इस टीकाने क्लिप्ट और अगम्य तात्त्विक चर्चांको अत्यन्त सरल और सरस बना दिया। इसके गद्यकी भाषा द्वारी है, यह राजस्थानी भाषाका एक मेद है। कविवर बनारसीटासको नाटक समयसारके बनानेकी प्रेरणा इसी टीकासे प्राप्त हुई। इसकी भाषामे विषयको स्पष्ट करनेकी अमता है और जिस बातको यह कहना चाहते हैं, सीधे-सादे ढगसे उसे कह देते हैं। लेखकका भाषापर पूरा अधिकार है, उसमे विश्लेषण और विवेचनकी पूरी शक्ति है। सस्कृतके कठिन शब्दोंको अपनी भाषामे उसने नहीं आने टिया है, शक्तिभर हिन्दीके पर्यायी शब्दों-द्वारा विषयका स्पष्टीकरण किया गया है। भाषामे प्रवाह अपूर्व है, पाठक वहता हुआ विषयक कगारको प्राप्त कर देता है। समासान्त प्रयोगोका प्रायः अभाव है। परिचितसे सरल तत्सम शब्दोंका प्रयोग भाषामें माधुर्यके साथ भावाभिव्यक्तिकी क्षमताका परिचय दे रहा है। यद्यपि आजके युगमे यह

भाषा भी दुरुइ मानी जाती है, पर विषयको हृदयंगम करनेमें इसका वडा महत्त्व है। उदाहरणके लिए कुछ पिक्तयों उद्धृत की जाती है:—

"यथा कोई वैद्य प्रत्यक्षपनै विप कक्कु पीवे छै तो फुनि नहीं मरे छै और गुण जीने छै तिहिं तें अनेक यातम जाने छै। तिहिं करि विषकी प्राणघातक शक्ति दूर कीनी छै। यही बिप खाय तो अन्य जीव तत्कारु मरे, तिहि विपसो वैद्य न मरे। इसी जानपनाको समर्थंपनो छै। अथवा कोई शूद्र जीव मतवालो न होइ जिसो थो तिसो ही रहे।"

कविवर वनारसीदास हिन्दी माषाके उचकोटिके कवि होनेके साथ गद्य रचियता भी है। आगरामें बहुत दिनोतक रहनेके कारण इनके गद्य-की मापा बजमापा है। इन्होंने परमार्थ-वचिनका और उपादान-निमित्तकी चिट्ठी गद्यमें लिखी है। इनकी गद्यशैली व्यवस्थित है, भाषाका रूप निखरा हुआ है और कियापद प्रायः विद्युद्ध बजमाषाके है। सस्कृतके कुछ कियापद मी इनकी मापामे विद्यमान है। सिख्यते, कथ्यते, उच्यते जैसे कियापदीका प्रयोग भी यथास्थान किया गया है। सस्कृतके तत्सम बद्ध विपुक्त परिमाणमें वर्तमान हैं।

वनारसीदासकी गद्यशैली सजीव और प्रभावपूर्ण है। शब्द सार्थक, प्रचित और भावानुकूल प्रभाव उत्पन्न करनेकी क्षमता रखते है। यद्यपि विषयके अनुसार पारिभाषिक शब्दोका प्रयोग किया गया है, पर इससे क्षिप्रता नहीं आयी है। वाक्योका गठन स्वाभाविक है, दूरान्वय या उल्झे हुए वाक्य नहीं है। लेखकने अनुच्छेदयोजना—एक ही प्रसगसे सम्बद्ध एक विचारघाराको स्पष्ट करनेवाले वाक्योंका सगठन, बहुत ही सुन्दर—की है। भावोको शृंखलाकी कडियोकी तरह आबद्ध कर रखा है। ब्रजमापाका इतना परिकृत रूप अन्यत्र शायद ही मिल सकेगा। नमूना निम्न है—

"पुक जीव द्रन्य जा भाँतिकी अवस्था किये नानारूप परिनर्से सो भाँति अन्य जीवसों मिछै नाहीं। बाकी और माँति। याही भाँति अनन्तानन्त स्वरूप जीवद्रम्ब अनन्तानन्त स्वरूप अवस्था छिये वर्तीहैं। काडु जीवद्रम्यके परिनाम काडु जीवद्रन्य और स्यॉ मिछइ नाहीं। याही भाँति एक पुत्रक परमान् एक समय माहिं जा भाँतिकी अवस्था धरै, सो अवस्था अन्य पुद्रक परमान् द्रन्यसौं मिछे नाहीं। तातें पुद्रक (परमाणु) द्रम्यकी अन्य अन्यता जाननी।"

परमार्थवचितकाकी भाषाकी अपेक्षा इनकी 'उपादान निमित्तकी चिट्टी' की भाषा अधिक परिष्कृत है। यद्यपि हॉ दारी भाषाका प्रभाव इनकी भाषा पर स्पष्ट रूकित है, तो भी इस चिट्ठीकी भाषामें भाक-प्रवणता पर्याप्त है। वाक्योंके चयनमें भी टेखकने बड़ी चतुराईका प्रदर्शन किया है। नमूना निम्न है—

"प्रथमिह कोई पूछत है कि निमित्त कहा, उपादान कहा ताकी न्योरी—निमित्त तो संयोगरूप कारण, उपादान वस्तुकी सहज शक्ति । ताकी न्योरी—एक वृज्यार्थिक निमित्त उपादान, एक पर्यायार्थिक निमित्त उपादान, ताकी न्योरी—द्वन्यार्थिक निमित्त उपादान गुनभेद करपना।"

उपयुंक उद्धरणोंचे स्पष्ट है कि बनारसीदासके गद्यमें भावोंके व्यक्त करनेकी पूर्ण क्षमता है। पाठक उनके विचारोसे गद्य-हारा अभिन्न हो सकते हैं।

संवत् १७०० के आस-पास अखयराज श्रीमाल हुए । इन्होने 'चतुर्दश गुणस्थान चर्चा' नामक स्वतन्त्र प्रत्य तथा कई स्तोत्रोंकी हिन्दी वचनि-काऍ लिखीं। टेखकने सैद्धान्तिक विपयोको वड़े इदय-प्राह्म दगसे समझाया है। यद्यपि वाक्योंके सगठनमें त्रुटि है, पर शब्दचयन सार्थक है। तस्तम शब्दोका प्रयोग बहुत कम किया है। दूरान्वय गद्यमें नहीं है। लेखकने व्यंजनावग्रहको समझाते हुए लिखा है—

जो अप्रगट अवग्रह होई सो व्यक्षनावग्रह कहिये। अप्रगट ने पदार्थसे तत्काल जान्यां न जाई। जैसे कोरे वासन पर पानीकी यूँ दें होइ-च्यारि पड़ें तो लानि न लाई, वासन काला न होइ। जब बारम्बार भाइये तब आला होई, तैसे स्पर्कादि इन्द्री ४ तिनके सनमंधि ने परमानु पनपें हैं ते तब्काल व्यक्षनावग्रह करि नाहिं ग्रगट होते।"

उपर्यु क उद्धरणसे स्पष्ट है कि साला, वासन जैसे देशज शब्दोका प्रयोग एवं सनमंभि जैसे अपभंश शब्दोंका प्रयोग इनके गद्यमें बहुटतासे पाया जाता है। शब्दोकी तोड़-मरोड़ मी यथास्थान विद्यमान है।

हिन्दी वचनिककारोमे पाण्डे हेमराजका नाम अग्रगण्य है। इन्होंने १७वीं श्रांकि अन्तिम पादमें प्रवचनसार टीका, पंचास्तिकाय टीका तथा मक्तामर भाषा, गोम्मटसार भाषा और नयचक्रकी वचनिका ये पाँच रचनाएँ लिखी हैं। इनके गद्यकी भाषा व्यवस्थित और मधुर है। टीकाओकी गैली पुरातन है तथा संस्कृत टीकाकारोंके अनुसार खण्डान्वय करते हुए लेखकके विषयका स्पष्टीकरण किया है। यद्यपि अनेक स्पलेपर गद्यमे हिश्थिलता है, तो भी भावाभिव्यक्तिमें कभी नहीं आने पायी है। भाषामें पंडिताऊपन इतना अधिक है, जिससे गद्यका सारा सौन्दर्य, विकृत-सा हो गया है। इनके गद्यका नमूना निम्न है—

"किल निश्चय करि, अहमपि में जु हो मानतुंग नाम आचार्य सो तं प्रथमं निनेन्द्रं स्तोप्ये, सो जुहै प्रथम निनेन्द्र श्रीकादिनाय ताहि स्तोप्ये—स्तवुंगा। कहाकारि स्तोत्र करोंगो, निनपादयुगं सम्यक् प्रणम्य—निन जुहैं भगवान निनके पाद युग दोई चरण कमल ताहि सम्यक् कहिये, मर्ली-माँ ति मन-वच कायाकरि प्रणम्य नमस्कार करिके। कैसो है मगवान्का चरण द्वय।... मिक्तवंत जुहै अमर देवता, निनके नन्नीमूत जु है मोलि मुकुट तिन विपें जु है मणि, तिनकी जु प्रभा निनका उद्योतक है। यद्यपि देवमुकुटनि उद्योत कोटि सूर्यंवत है, तथापि भग-वान्के चरण नसकी दीसि आगें, वे मुकुट प्रभारहित ही हैं।"

पाण्डे हेर्भराजने हों, भौरि, चु है, सो जैसे त्रजमाधाके शब्दोका भी प्रयोग किया है। क्रियापद त्रज और हॅड़ारी दोनो ही भाषाओंसे प्रहण किये हैं । छोटे-छोटे समासोंका प्रयोग कर अभिन्यजनाको शक्तिशाली वनानेका पूर्ण प्रयास किया गया है।

कविवर रूपचन्द पाण्डे महाकवि बनारसीदासके अभिन्न मित्र थे। इन्होंने वनारसीदासके नाटक समयसारपर हिन्दी गद्यमे टीका लिखी है। इनकी गद्य गैली बनारसीदासकी गद्य गैलीसे मिलती-जुलती है। वाक्य-गठनमें कुछ सफाई प्रतीत होती है। रूपचन्दने संस्कृतके तत्सम शब्दोंके साथ जतन, पहार, विजोग, वस्तान जैसे तद्मव शब्दोंका भी प्रयोग किया है। अरवी-फारसीके चलते हुए शब्द दाग, दुसमन, दगा आदिको भी स्थान दिया है। भावाभिन्यञ्चनमे सफाई और सतर्कता है।

इनके वाक्य अधिकतर छम्ये होते है, परन्तु अन्वयमे विरुष्टता नहीं है। सरस्ता और स्पष्टता इनके गद्यकी प्रधान विशेषता है। प्रचित्त शब्दोंके प्रयोग-दारा मापामें प्रवाह और प्रमाव दोनों ही को उत्पन्न करनेकी चेष्टा की गयी है। शुष्क विषयमे भी रोचकता उत्पन्न करनेका प्रयास स्तुत्य है। मापा और शैकी-सम्बन्धी अन्यवस्था और अस्थिरताके उस युगमे इस प्रकारके गद्यका किस्सा जाना छेखककी प्रतिमा और दूर-दिशताका परिचायक है। इनके गद्यका नमूना निम्न है—

"जैसे कोई पुरुष पहारपर चिंदके नीची दृष्टि करे तब तलहरीकी पुरुष तिस पहारीको छोटो-सो लागे, अरु तलहरी बारो पुरुष तिहि पहार बारो छोटो-सो लागे। पीछे दोनों उत्तरिके मिलें तब दुहोंको अस सागे। तैसे अभिमानी पुरुष कँची गरदन राखन- हारों और जीवकों लब्बु पदको दाग दै इतने छोटे तुच्छ करि जाने।"

१८वी शतान्दीके मध्य भागमे दीपचन्द कासलीवालका जन्म हुआ। इन्होंने सस्कृत, प्राकृत और अपभ्रश्च भापाके ग्रन्थोंका हिन्दीमें अनुवाद न कर स्वतन्त्ररूपसे जैन हिन्दी गद्य साहित्यकी श्रीष्ट्रद्धि की। इनकी अनुभव प्रकाश, चिद्विलास, गुणस्थानमेद आदि धार्मिक रचनाएँ प्रसिद्ध है। इनकी गद्यशैली संयत है, वाचक शब्दोंके अतिरिक्त लक्षक शब्दोंका

प्रयोग भी इन्होंने किया है। इनकी माषा हूँ ढारी है। छोटे-छोटे वाक्यों में गम्भीर अर्थ प्रकट करना इनकी वैयक्तिक विशेषता है। भाषामें तत्सम सस्कृत शब्दोंके साथ भारवाड़ी प्रयोग भी पाये जाते है। हाँ, अरबी-फारसीके शब्दोंका इनके गद्यमें अभाव है। इनके गद्यको देखनेसे ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने जानवृह्यकर अरबी-फारसीके शब्दोंका वहिष्कार किया है; क्योंकि राजस्थानी भाषामें भी अरवी-फारसीके प्रचित्त शब्दोंका प्रयोग देखा जाता है। गद्य-श्रैलीकी स्वच्छता इनकी प्रशसनीय है। गद्यका नमूना निम्न प्रकार है—

"प्रथम छय समाधि कहिये परणामताकी छीनता । निस वस्तु विये परिणाम करतें । राग दोप मोह मेटि दरसम ज्ञान अपना सरूप प्रतीतिमें अनुभवे । जैसे देह में आपकी बुद्धि थी तैसे आत्मामें बुद्धि धरी। वा बुद्धिस्वरूप में तें न निकसें, जब ताई तब ताई निस रूप समाधि कहिये। छय सबद भया निसमें परिणामछीन अर्थ भया। सबद अर्थका ज्ञानपणां ज्ञान भया। तीन भेद रूप समाधिक हैं।"

बंसवानिवासी प० दौलतरामने पुण्यासवकथाकोप, पद्मपुराण, आदिपुराण और वसुनन्दि आवकाचार इन चार प्रन्थोका हिन्दी गद्यमे अनुवाद किया है। इनके गद्यको हिन्दी साहित्यके प्रसिद्ध इतिहासकार प० रामचन्द्रगुक्कने अपरिमार्जित खड़ी बोली माना है। इन गद्य प्रन्थोकी माषा इतनी सरल है, जिससे गुजराती और महाराष्ट्री भी इन प्रन्थोंको वड़े चावसे पढते है। गुजरात और महाराष्ट्रके जैन सम्प्रदायमे इन प्रन्थोंने हिन्दी माषाके प्रचारमें वड़ा योग दिया है।

यद्यपि गद्यपर हूँ दारीपनकी छाप है, फिर मी यह गद्य खडी त्रोरीके अधिक निकट है। मापाकी सरलता, स्वच्छता और वाक्य गठन इनकी शैकीकी कमनीयता प्रकट करते है। साधारण वोल्चालकी माषाका प्रयोग इन्होंने खुलकर किया है। इनके गद्यमे प्रतिदिनके व्यवहारमे प्रयुक्त अरबी-फारसीके शब्द मी है, जिससे माषाका रूप निखर गया है। यद्यपि

इनकी सख्या अल्प ही है, फिर भी इन्होंने गद्यको सशक्त और भाव व्यक्त करनेमें सक्षम बनाया है।

ध्विन-योजना, शब्द-योजना, अनुच्छेद-योजना और प्रकरण-योजना का प० दौळतरामने पूरा निर्वाह किया है। भावोकी कद्वता अथवा दिनग्धताक कारण अनुकृळ ध्विन-वर्णोंका सगठन करनेमे इन्होंने कोर-कसर नहीं की है। कोमल, लिलत और मधुर मार्वोकी अभिन्यक्तिके लिए तदनुकृळ ध्विनयोंका प्रयोग किया है। अनुवादमे यही इनकी मीलिकता है कि ये युद्ध, रित, श्रद्धार, प्रेम आदिके वर्णनमें अनुकृळ ध्विनयोंका सिन्नवेश कर सके है। शब्द इनके सार्थक और मावानुकृळ है, एक मी निरर्थक शब्द नहीं मिलेगा। व्याकरणके नियमोंपर ध्यान रखा गया है, किन्तु वल, दूंदारी और खडी बोलीका मिश्रितरूप रहनेके कारण व्याकरणके नियमोंका पूर्णरूपये पालन नहीं किया गया है और यही कारण है कि क्रियापद विकृत और तोडे-मरोडे गये है। वाक्योका गठन इस प्रकारने किया गया है, जिससे गद्यमे अस्वामाविकता और क्रियमता नहीं आने पायी है। वाक्य यथासम्मव छोडे-छोटे और एक सम्पूर्ण विचारके द्योतक है।

एक ही प्रस्तासे सम्बद्ध एक विचारधाराको स्पष्ट करनेके लिए अनु-च्छेद योजना की जाती है। लेखकने घटनाकी एक श्रृङ्खलाकी कडियो-को परस्पर आबद्ध करनेकी पूरी चेष्टा की है। अनुच्छेदके अन्तमे विचार-की अग्रगतिका आमास मी मिल जाता है।

अनुवादक होनेपर भी पं॰ दौळतरामने प्रकरणोका सम्बन्ध ऐसा सुन्दर आयोजित किया है, जिससे वे मौळिक रचनाकारके समकक्ष पहुँच जाते हैं। अनुवादमें क्लोकोंके मानको एक सूत्रमें पिरोक्तर कथाके प्रवाह-को गतिशीळता दी है। पद्मपुराणके अनुवादमे तो लेखक अत्यन्त सपळ है। इनकी गद्मशैळीका नमूना निम्न है—

"भरत चक्रवर्ती पदकूँ प्राप्त मण्, अर भरतके माई सब ही सुनि-

व्रत घार परमपदको प्राप्त हुए, यरतने कुछ काल छैलण्डका राज्य किया, अयोध्या राजधानी, नवनिधि चौदह रत्न प्रत्येककी हजार-हजार देव सेवा करें, तीन कोटि गाय, एक कोटि हल, चौरासी लाल हाथी, इतने ही रथ, अठारा कोटि घोडे, बत्तीस हजार मुकुटबन्द राजा अर इतने ही देश महासम्पदाके भरे, छियानवे हजार रानी देवांगना समान, इत्यादि चक्रवर्तीके विभवका कहाँतक वर्णन करिये। पोदनापुरमे दूसरी माताका पुत्र वाहुबली सो भरतकी आज्ञा न मानते भए, कि हम भी ऋपमदेवके पुत्र हैं किसकी आज्ञा मानें, तब भरत बाहुबलीपर चढे, सेना युद्ध न ठहरा, दोड भाई परस्पर युद्ध करें यह ठहरा, तीन युद्ध थापे, १ दृष्टियुद्ध, २ जलयुद्ध अर ३ मल्लयुद्ध।"

इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि खड़ी बोलीके गद्यके विकासमे इनकी गद्य शैलीका कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है।

मुनि वैराग्यसारने संवत् १७५९ में 'आठ कर्मनी १०८ प्रकृति' नामक गद्म प्रन्थकी रचना की थी। शैळी और भाषा दोनोपर अपभ्रशका पूरा प्रमाव है। 'न' के स्थानपर 'ण', दूसरेके स्थानपर 'वीजउ' का प्रयोग तथा दित्व वर्ण विशिष्ट भाषा पायी जाती है।

१९ वीं शताब्दीके आरम्भमे किन भूषरदासने 'चरचासमाधान' नामक गद्य प्रत्य दिखा है। यद्यपि इसमें निमक्तियाँ दूँदारी है, पर माधा खढी बोलीके अत्यासन है। गदानैली स्वस्थ और भावाभिव्यक्तिमे सक्स है। इसमे लेखकने धार्मिक अकाओका निराकरण कर सिद्धान्त निरूपण किया है। इनके गद्यका नमूना निम्न प्रकार है—

"उपदेश कार्य विषे तो आचार्य मुख्य है। पाठ पठनमें उपाध्याय मुख्य है। संयमके साध विषे साधुकी वही शक्ति है। मौनावलम्बी पीर विरक्त हैं, बातें साधुपद उस्कृष्ट है। समानपने साधु तीनोंको कहिये। विशेप विचार विषे साधुपदको ही जानना। याते आचार्य उपाध्यायको साधु कहा।। साधुको आचार्य उपाध्याय न कहिये'। सवत् १८२० में चैनसुखने शतन्छोकी टीका और इनसे पहले दीप-चन्दने बालतन्त्र भाषा वचनिका लिखी। इन ब्रन्थोंका गद्य हूँ दारी भाषा का है और शैली भी इसी भाषाकी है। वाक्योंके गठनमें शिथिलता है।

उन्नीसवीं शतीके मध्यमागमे 'अवउचरित' नामक भाषा ग्रन्थ अमरकत्याणने खिखा। इनके गद्यपर अपभ्रश मानाका स्पष्ट प्रभाव है, कहीं-कहीं तो वाक्यप्रणाखी और शब्द योजना अपभ्रंशकी ही है।

किसी अज्ञात लेखकका 'जम्बू कथा' प्रनय भी उपलब्ध है। इसकी गद्य रचना पुरानी हूँ दारी भाषामे हैं। छोटे-छोटे वाक्योंमें विषयकी व्यजना स्पष्ट रूपसे हुई है। शैलीमें जीवटपना है। संस्कृतके तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर किया है।

सवत् १८५८ मे ज्ञानानन्दने श्रावकाचार छिखा । इनका गद्य बहुत ही व्यवस्थित और विकासोन्मुखी है । नमूना निम्न है—

"सर्व जरात्की सामग्री चैतन्य सुभाव बिना जरूरव सुभावमें धरे फीकी, जैसे छून विना अर्जीनी रोटी फीकी। तीसो ऐसे ग्यानी पुरुष कौन है सो ज्ञानामृत के छोट उपाधीक आकुलतासहित दुषने आचरें कदाचित न आचरें।"

उन्नीसनी शतान्दीमें ही धर्मदासने इष्टोपदेश-टीका ढिखी। इनका गरा खडी बोलीका है। विमक्तियाँ पुरानी हिन्दीकी हैं, तथा उनपर राजस्थानी और जनभाषाका पूरा प्रमाव है। माधा साफ सुथरी और व्यवस्थित है। नमूना निम्न है—

"जैसे जीगका उपादान जोग है वा धतुराका उपादान धतुरा है आज़का उपादान आज़ है अर्थात् धतुराके आम नहीं लागे अर आज़के धतुरा नाहीं लागे, तैसेही आत्माके आत्माकी प्राप्ती सम्भव है। प्रश्न—प्राप्तकी प्राप्ती कोण दशन्त करि सम्भवे सो कहो। उत्तर—जैसे कंटमें मोती माला प्राप्त है अर भरमसे भूष्टिकरि कहैके मेरी मोतीकी माला गुम गई—मेरी मोकूँ प्राप्ती कैसे होवे।"

१९ वीं शताब्दीमे ही स्वनामधन्य महापण्डित टोडरसळका जनम हुआ। इन्होंने अपनी अप्रतिम प्रतिमा-द्वारा जैन सिद्धान्तके श्रेष्ठतम प्रन्थ गोम्मटसार, लिब्बसार, क्षपणसार, त्रिलोकसार, आत्मानुशासन आदि प्रन्थोका हिन्दी गद्यमे अनुवाद किया। अनुवादके अतिरिक्त हूँढ़ारी भाषामे मोक्षमार्गप्रकाशकी रचना की। यह मौलिक प्रन्थ विपयकी हृष्टिसे तो महत्त्वपूर्ण है ही, पर भाषाकी हृष्टिसे भी इसका अधिक महत्त्व है। हूँढारी भाषा होनेपर भी गद्यके प्रवाहमे कुछ कभी नहीं आने पायी है तथा केंचेसे केंचे भावोकी अमिन्यखना भी सुन्दर हुई है। माव ब्यक्त करनेमे भाषा सशक्त है, शैथित्य बिल्कुळ ही नहीं है। गद्यका नमूना निम्न प्रकार है—

"बहुरि मायाका उदय होतेँ कोई पदार्थकोँ इप्ट मानि नाना प्रकार छलिकर ताकी सिद्धि किया चाई; रान सुवर्णादिक अचेतन पदार्थनिकी वा की वासी वासादि सचेतन पदार्थनिकी सिद्धिके अधि अनेक छल करें, दिगनेके अधि अपनी अनेक अवस्था करें वा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थनिकी अवस्था पलटावेँ इत्यादि रूप छल करि अपना अभिप्राय सिद्ध किया चाहै या प्रकार मायाकी सिद्धिके अधि छल तो करें अर इप्टसिद्ध होना अवितव्य आधीन है, बहुरि लोभका उदय होतेँ पदार्थनिकाँ इप्ट मानि तिनकी प्राप्ति चाहें, बस्ताअरण धनधान्यादि अचेतन पदार्थनिक की कृष्णा होय, बहुरि खाँ-पुत्रादि सचेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय, बहुरि आपके वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थके कोई परिणमन होना इप्ट मानि तिनको तिस परिणमनरूप परिणमाया चाहे या प्रकार लोभ करि इप्ट प्राप्तिको इच्छा तो होय अर इप्ट प्राप्ति होना अवितव्य आधीन है"।

१९ वी शतीके तृतीयपादमें पं॰ जयचन्द्रने सर्वार्थिसिद्ध वचिनका [१८६१], परीक्षामुख बचिनका [१८६३] द्रव्यसग्रह बचिनका [१८६३], स्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षा [१८६६], आत्मख्याति समयसार [१८६४], देवागम स्तोत्र बचिनका [१८६६], अष्टपाहुड बचिनका

[ १८६७ ], ज्ञानार्णव टीका [ १८६८ ], मक्तामर चरित्र [ १८७० ], सामायिक पाठ और चन्द्रप्रम काव्यके द्वितीय सर्गकी टीका, पत्र-परीद्धा-वचिनका आदि प्रन्थ रचे । टीकाओकी मापा पुरानी ट्वारी है; फिर भी विपयका स्पष्टीकरण अच्छी तरह हो जाता है। उटाहरणार्थ निम्न गद्याद्य उद्धृत है—

"यहाँ कार्यके ग्रहणतें तो कर्मका तथा अवयवीका अर अनित्यगुण तथा प्रध्वंसामावका प्रहण हैं। यहुरि कारणको कहते हैं, समवायी सम-वाय तथा प्रध्वंसके निमित्तका ग्रहण हैं। यहुरि गुणतें नित्य गुणका प्रहण है अर गुणी कहते हें गुणके आश्रयरूप वृष्यका प्रहण हैं। यहुरि सामान्यके ग्रहणतें पर, अपर जातिरूप समान परिणामका ग्रहण हैं। 'तथेव, तहत्' बचनतें अर्थरूप विशेषनिका ग्रहण हैं। ऐसे वैशेषिकमती माने हैं जो इन सबके भेद ही हैं, ये नाना ही हैं, अभेद नाहीं हैं। ऐसा एकान्तकरि माने हैं। ताकूँ आचार्य कहें हैं कि ऐसा मानने तें वृपण आवे हैं"।

२० वी दातीके प्रारम्भमें पं॰ सरामुखरास, पन्नासास चौधरी, पं॰ भागचन्द्र, चपाराम, बौहरीसास द्याह, फतेहसास, शिवचन्द्र, शिवजी-सास आदि कई टीकाकार हुए। इन टीकाओसे केन हिन्दी साहित्यमें गद्यका प्रचलन तो हुआ, पर गद्यका प्रसार नहीं हो सका।

## आधुनिक गद्य साहित्य ि २०वी शती ]

तैन छेखक आरम्भरे ही ऐसे मार्चोको, जिनमें जीवनका सत्य, मानव-कल्याणकी मेरणा और सौन्टर्यकी अनुभृति निहित है, उपयोगी समझ स्थायी बनानेका यत्न करते आ रहे हैं। मानव मावनाओंकी अमिन्यिकि-का संग्रह नवीन रुपसे इस शतान्टीमें गद्यमें जितना किया गया है उतना पद्यमें नहीं। कारण स्पष्ट है कि आजका मानव तर्क और मावनाके साम- अस्यमे ही विकासका मार्ग पाता है, अतः आधुनिक युगमें ऐसा साहित्य ही अधिक उपयोगी हो सकता है, जिसमे बुद्धिपक्षकी तार्किकता भी पर्यात मात्रामे विद्यमान रहे। जीवनकी विवेचना तथा मानवकी विभिन्न सम-स्याओका सर्वाङ्गीण और स्कम ऊहापोह गद्यके माध्यम द्वारा ही समय है। इस वीसवी द्याताब्दीमें विपयके अनुरूप गद्य और पद्यके प्रयोगका क्षेत्र निर्धारित हो चुका है। कथा-वर्णन, यात्रा-वर्णन, मावोके मनोवैज्ञानिक विव्लेपण, समालोचना, प्राचीन गौरव-विवेचन, तथ्य-निरूपण आदिमे गद्य गैसी अधिक सफल हुई है।

इस ज्ञताब्दीमें निर्मित जैन गद्य साहित्यके रत्न साहित्य कोपकी किसी भी रत्तराशिसे कम मुल्यवान और चमकीले नहीं है। यदापि इस शताब्दीके आरम्ममें जैन गद्य साहित्यका श्रीगणेश वचनिकाओं, निवन्ध और समा-लोचनाओंसे होता है तो भी कथासाहित्य और मावात्मक गद्म साहित्यकी कमी नहीं है। आरम्भके सभी निवन्ध धार्मिक, सास्कृतिक और खण्डन-मण्डनारमक ही हुआ करते थे। कुछ लेखकोने प्राचीन धार्मिक प्रन्थोका हिन्दी गद्यमे मौलिक स्वतंत्र अनुवाद भी किया है, पर इस अनुवादकी मापा और शैली भी १८वीं और १९वीं शतीकी भाषा और जैलीसे प्राय: मिलती-जुलती है। पहित सदासुखने रत्नकरण्डश्रावकाचारका माध्य और तत्त्वार्थस्त्रका माध्य-अर्थ प्रकाशिकाकी रचना इस शतीके आरम्भमे की है। पन्नाव्यल चौधरीने वसुनन्दि-श्रावकाचार, जिनदत्त चरित्र, तत्त्वा-र्थसार, यशोधरचरित्र, पाण्डवपुराण, भविष्यदत्तचरित्र आदि ३५ प्रन्योंकी वचनिकाएँ टिखी हैं। मनि आत्मारामने खण्डन-मण्डनात्मक साहित्यका प्रणयन हिन्दी गद्यमें किया है। आपकी मानामे पजाबीपना है। पाटन निवासी चम्पारामने गौतमपरीक्षा, वसुनन्दिश्रावकाचार, चर्चासागर आदि की वचनिकाएँ, जौहरीलाल शाहने सन् १९१५ में पद्मनन्दि पञ्चविशतिका की वचनिका, जयपुरनिवासी नायूकाल दोषीने सुकूमालचरित्र, महीपाल-चरित्र आदि: पूनीवाळे पन्नाळाळने विद्वजनवोधक और उत्तरपुराणकी

वचिनकाएँ; जयपुरिनवासी पारसदासने ज्ञानस्योंदय और सारचनुर्धि-शितकाकी वचिनकाएँ; सन्नाख्यल वैनाड़ाने स॰ १९१३में प्रयु म्न चरित्र-की वचिनका; शिवचन्द्रने नीतिवाक्यामृत, प्रश्नोत्तरीश्रावकाचार और तत्त्वार्थस्त्रकी वचिनकाएँ एव शिवजीख्यक्रने चर्चासंप्रह, वोधसार, दर्शन-सार और अध्यात्मतरिंगणी आदि अनेक प्रन्थोंकी वचिनकाएँ छिखी हैं। यहाँ नम्नेके छिए पडित सदासुख, शिवजीत्यल आदि दो-एक वचिन-काकारोंके गद्यको उद्धृत किया जाता है—

"यहुरि इयादान ऐसा जानना जो बुसुक्षित होय, दरिद्री होय, अन्या होय, छला होय, पॉगला होय, रोगी होय, अदाक्त होय, बुद्ध होय, वालक होय, विधवा होय, तथा यावरा होय, जनाय होय, विदेशी होय, अपने यूयतें संगतें विद्धुद्धि आया होय, तथा चन्द्रीगृहमें रुक्या होय, वन्त्या होय, हुप्टनिका आतापतें मागि आया होय, लुट आया होय, जाका कुटुम्ब मर गया होय, मयवान होय ऐसा पुरुप होहू वा जी होहू तथा थालक होहू वा कन्या तथा तिथेंच होहू, इनकी श्रुधा तृपा शीत उप्ण रोग तथा वियोगादिकनिकरि हु: खत जानि करणाभावतें मोजन बसादिक दान देना सो करणा दानमें हु उनका जाति कुल आवरणादिक जानि यथायोग्य दान करना।"

—रत्नकरण्ड श्रावकाचार, सदासुख वचनिका

वचनिकाओंकी भाषापर इंढारी माषाका प्रभाव स्पष्ट रुपसे विद्यमान है। स्वतन्त्र रचनाओंमं मुनि आत्मारामकी रचनाएँ भाषाकी दृष्टि अधिक परिमार्जित है। वद्यपि इनकी भाषापर राजस्थानी और पजावी भाषाका प्रमाव है, तो भी भाषामं भावोंको अभिव्यक्त करनेकी पूर्ण क्षमता है।

"यह जो तुम्हारा कहना है सो प्यारी भाषां, वा मित्र मानेता, परन्तु प्रेक्षावान् कोई भी नहीं मानेगा ; क्योंकि इस तुमारे कहनेमें कोई भी प्रमाण नहीं ; परन्तु जिसका उपादान कारण नहीं वो कार्य कदेशी नहीं हो सक्ता। जैसे गधेका सींग, ऐसा प्रमाण तुमारे कहने कूँ वाँघनेवाला तो है, परन्तु साघनेवाला कोई भी नहीं, जेकर हठ करके स्वक्पोल किएतही कूँ मानीगे तो परीक्षावालोंकी पंक्तिमें कदेशी नहीं गिने जालोगे"।

-- जैनतस्वादशी

जैनगद्य साहित्यका विकास उपन्यास, कथा-कहानी, नाटक, निवन्ध और भावात्मक गद्यके रूपमे इस शतान्दीमे निरन्तर होता जा रहा है। धार्मिक रचनाओंके सिवा कथात्मक साहित्यका प्रणयन भी अनेक छेखको-ने किया है। प्राचीन कयाओका हिन्दी गदामें अनुवाद तथा प्राचीन क्यानकोंसे उपादान हेकर नवीन शैलीमें कथाओंका सजन भी विप्रल परिमाणमे किया गया है। जैन कथा साहित्यके सम्बन्धमे बताया गया है कि-"सभी जैन वहानियाँ घर्मोपदेशका अंग माननी चाहिए। जैन-घर्मोपदेशक धर्मोपदेशके लिए प्रधान माध्यम कहानीको रखता था। र क्हानियोंमें मनुष्यके वर्तमान जीवकी यात्राओका ही वर्णन नहीं रहता. सनुप्यकी आत्माकी जीवन-कयाका भी वर्णन मिलता है। आत्माको शरीरसे विकश कैसे-कैसे जीवन यापन करना पड़ा, इसका भी विवरण इन कहानियोमें रहता है। कर्मके सिद्धान्तमे जैसी आस्या और उसकी जैसी व्याख्या जैन कहानियोंमे मिल्ती है, उतनी दूसरे स्यानपर नही मिल सकती। कहानी अपने स्वामाविक रूपको अक्षुण्ण रखती है, यही कारण है कि जैन कहानियोंमे बौद जातकोंकी अपेक्षा टोकवार्ताका श्रद रूप मिल्ता है। अपने घार्मिक उद्देशको सिद्ध करनेके छिए जैन कथा-कार साधारण कहानीकी स्वामाविक समाप्तिपर एक केवलीको अथवा सम्यग्दृष्टिको उपस्थित कर देता है, वह कहानीमें आये दुःख-मुखकी

१. देखिये-'हर्टल'का निवन्ध, 'आन दि छिटरेचर ऑव दि इवेताम्ब-राज ऑव गुजरात'।

२. ए. एत. उपाध्ये, बृहत्कयाकोपकी भूमिका।

व्याख्या उनके पिछले जन्मके किमी कर्मके सहारे कर देता है। इसी विधानके कारण जैन कहानियोंका जातकींसे मौलिक अन्तर हो जाता है। यद्यपि रूप-रेखामें ये कहानियों भी बीढ कहानियोंके समान है, तो भी मौलिक अन्तर यह हो जाता है कि जैन कहानियों वर्तमानको प्रमुखता देती हैं। भृतकालको वर्तमानके दुःख-मुखकी व्याख्या करने और कारण निर्देशके लिए ही लाया जाता है। बीढ जातकोंमें वर्तमान गीण है, भृतकाल—पूर्वजन्मकी कहानी प्रमुख होती है। जैन कहानियोंके हसी स्वभावके कारण उनमें कहानीके अन्दर कहानी मिलती है, लिएमें कहानी जिल्ल हो जाती है। हिन्दीमें जैन कहानियों लिखी गयीं हैं, किन्तु वे प्रकाशमें नहीं आ सकी हैं।""

जैनकथा साहित्यकी सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि इसमें पहले कथा मिलती है, पश्चात् घार्मिक या नैतिक ज्ञान ; जैसे अंग्र खानेवालेको प्रथम रस और त्वाट मिलता है, पश्चात् वल-वीर्य । जो उपन्यास या कहानी विचार-वोशिल और नीरस होती है तथा नहीं कथाकार पहले उपदेशक बन जाता है, वहाँ कलाकारको कथा कहनेमें कभी सफलता नहीं मिल सकती । जैन कहानियोंमें कथावत्त सर्वप्रथम रहती है, परचात् धर्मों पदेश या नीति । इनमें समान विकास और लोकप्रवृत्तिकी गहरी छाप विद्यमान है। वत्तुतः जैन कथाएँ नीतिवोधक, मर्मत्यश्री और आनके युगके लिए नितान्त उपयोगी हैं। इनमें व्यापक लोकानुरंजन और लोकमंगलकी क्षमता है।

## उपन्यास

इस गताव्हीमें कई जैन टेखकोंने पुरातन जैन कथानकोंको टेकर मरस और रमगीय उपन्यास टिखे हैं। इन उपन्यासोंमें जनताकी आच्या-त्यिक आवन्यकताओंका निरूपणकर टसके मात्रजगत्के धरातक्को

९. व्रतलोक साहित्यका अध्ययन ।

केचा उठानेका पूरा प्रयास विद्यमान है। वर्तमानमें जनताका जितना आर्थिक शोषण किया जा रहा है, उससे कहीं अधिक आध्यात्मिक शोषण। समाज निर्माणमें आर्थिक शोषण उतना बाषक नहीं, जितना आध्यात्मिक शोषण। आर्थिक शोषण उतना बाषक नहीं, जितना आध्यात्मिक शोषण। आर्थिक शोषणसे समाजमें गरीबी उत्पन्न होती हैं, और गरीबीसे अशिक्षा, भावात्मक शून्यता, अस्वास्थ्य आदि दोष उत्पन्न होते हैं। परन्तु आध्यात्मिक हास होनेसे जनताका मान-जगत् कसर हो जाता है, जिससे उच्च सुखमय जीवनकी अमिलाषापर गका और सन्देहोका तुपारा-पात हुए बिना नहीं रह सकता। आत्मविश्वास और नैतिक बलके नष्ट हो जानेसे जीवन मस्त्यक बन जाता है और हृदयकी आकांक्षाओंकी सिता, जिसमें उज्ज्वक मिवप्यका श्वेत चन्द्रमा अपनी ज्योत्स्ना डाक्ता है, शुक्क पढ़ डाती है। आत्मविश्वासके चले जानेपर जीवन उद्भान्त और किकर्चव्य-विमृद हो जाता है और जीवनमे आन्तरिक विश्वंखकता मीतर प्रविष्ट हो जीवनको अस्त-व्यस्त बना देती है। जैन उपन्यासोमें कथाके माध्यमसे इस आध्यात्मिक भूखको मिटानेका पूरा प्रयत्न किया गया है।

आत्मिक वास किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है ! नैतिक या आत्मिक उत्यान, जो कि जीवनको विषम परिस्थितियोसे भक्का लगाकर आगे बढ़ाता है, की जीवनमे कितने परिमाणमें आवश्यकता है ! यह जैन उपन्यासोंसे स्पष्ट है । जीवनकी विडम्बनाओंको दूरकर आध्यात्मिक शुधाको शान्त करना जैन उपन्यासोका प्रधान रूक्य है ।

जीवन और जगत्के व्यापक सम्बन्धोकी समीक्षा जैन उपन्यासोमें भार्मिक रूपसे की गयी है। कथानक इतना रोचक है कि पाटक वास्तविक समारके असन्तोष और हाहाकारको भूलकर कस्पित समारमें ही विचरण नहीं करता, किन्तु अपने जीवनके साथ नानाप्रकारकी क्रीड़ाऍ करने रूगता है। ये क्रीड़ाऍ अनुभूतियोके मेदसे कई प्रकारकी होती है। आगा, आकाक्षा, प्रेम, पृणा, करणा, नैराय्य आदिका जितना सफल चित्रण जैन उपन्यासकारोंने किया, उतना अन्यत्र शायद ही मिल सकेगा। . जैन उपन्यार्शिकी सुगठित कथावस्तुमं घटनाएँ एक दूसरेरे इस प्रकार सम्बद्ध है, कि साधारणतः उन्हें अल्या नहीं किया जा सकता और सभी अन्तिम परिणाम या उपसहारकी ओर अग्रसर होती है। कथावस्तु- के भिन्न-भिन्न अवयव इतने सुगठित हैं, जिससे इन उपन्यार्शिकी रचना एक व्यापक विधानके अनुसार मानी जा सकती है। प्रवाह इतना स्वामाविक है, जिससे कृत्रिमताका कहीं नाम-निशान भी नहीं है।

कथावस्तुके सुगठनके सिवा चित्र-चित्रण भी जैन उपन्यासोंमें विन्छेपात्मक [ एनेलिटिक ] और कार्यकारण सापेक्ष या नाटकीय [ इामेटिक ] दोनों ही रीतियोसे किया गया है । चरित्र-चित्रणकी सबसे उत्कृष्ट कला यह है कि अपने पात्रोंको प्राणशक्तिसे सम्पन्नकर उन्हें जीवनकी रंगस्थलीमें सुख-दुःखसे ऑखमिचीनी करनेको छोड़ दे । जीवन के घात-प्रतिघात, उत्कर्प-अपकर्प एवं हर्प-विपाद लेखक-द्वारा विना टीका-टिप्पण किये पात्रोके चरित्रसे स्वतः व्यक्त हो जानेमें उपन्यासकी सफलता है । अधिकांश जैन लेखकोंके उपन्यास मानव चरित्र-चित्रणकी हिंदि खरे उत्तरते हैं । जिज्ञासा और कौत्हल्हित्तको शान्त करनेकी क्षमता भी जैन उपन्यासोंमे हैं ।

कथोपकथन वास्तविक जीवनकी अनुरुपताके अनुसार है। जैन उपन्यासोंने पात्रोंकी वात-चीत स्वामाविक तथा प्रसंगानुकूछ है। निरर्थक कथोपकथनोंका अभाव है। आदर्श कथोपकथन पात्रोंके भावों, प्रवृत्तियां, मनोवेगों और घटनाओकी प्रमावान्वितिके साथ कार्य-प्रवाहको आगे बढ़ाता है। परिस्थितियोंके अनुसार पात्रोंके वार्ताछापमें परिवर्तन कराकर सिद्धान्तों, आचार-व्यवहारोंका दिग्दर्शन भी कराया गया है।

जैन उपन्यासोंके आधार पुरातन कथानक हैं, जिनमें नर नारी, उनके • सांसारिक नाते-रिक्ते, उनके राग-द्वेप, क्रोध-करुणा, सुख-दुःख, जीवन-संघर्ष एवं उनकी जय-पराजयका निरूपण किया गया है। नैतिक तथ्य या आदर्शका निरूपण जैन उपन्यासोमे प्रधानरूपसे विद्यमान है। जीवन- का निरीक्षण, मनन, मानवकी प्रवृत्ति और मनोवेगोंकी स्क्ष्म परख, अनु-भृत सत्यों और समस्याओंका सुन्दर समाहार इन उपन्यासोमे अत्यल्प है। दुराचारके ऊपर सदाचारकी विवय जिस कौशलके साथ दिखलाई गई है, वह पाठकके दृदयमे नैतिक आदर्श उत्पन्न करनेमे पूर्ण समर्थ है।

यद्यपि जैन उपन्यास अभी भी जैशव अवस्थामे हैं; अनन्त हृदय-रपशीं मार्मिक कथाओं के रहते हुए भी इस ओर जैन छेखकोंने ध्यान नहीं दिया है, तो भी जीवनके सत्य और आनन्दकी अभिव्यक्षना करने वाले कई उपन्यास हैं। जैन छेखकोंको अभी अपार कथासागरका मन्थन कर रत्न निकाखनेका प्रयत्न करना शेष है। नीचे कुछ उपन्यासोकी समीक्षा दी जाती है—

यह श्रीजैनेन्द्रिकशोर' आरा-द्वारा लिखित एक छोटा-सा उपन्यास है। आज हिन्दी साहित्यका अक नित्य नये-नये उपन्यासोंसे भरता जा रहा है,

मनोवती इस कारण आधुनिक औपन्यासिककलाका स्तर पहले की अपेक्षा उन्नत है; पर 'मनोवती' उस कालका उपन्यास है, जब हिन्दी साहित्यमे उपन्यासोका जन्म हो रहा था, इसी कारण इसमें आधुनिक औपन्यासिक तत्वोका प्रायः अमाव है।

महारय नामके एक सेट इस्तिनापुरमे रहते थे। वह सौभाग्यगाली स्टमीपुत्र थे, उनकी एक अत्यन्त धर्मनिष्ठ मनोवती नामकी कन्या थी। वयस्क होनेपर पिताने उसकी शादी जौहरी कथावस्तु हेमदत्तके पुत्र बुद्धिसेनसे कर दी, जो वल्लभपुर-निवासी थे। मनोवतीने गुरुसे नियम ल्लिया था कि वह प्रतिदिन गजमुक्ताका पुज भगवान्के सामने चढ़ाकर मोजन करेगी। व्वश्चराल्यमें जाकर भी उसने अपने नियमानुसार मन्दिरमें गजमुक्ता चढाकर ही मोजन ग्रहण किया। प्रातःकाळ नगरकी माळिनने जब गजमोती देखे, तो वहुत प्रसन्न हुई और पुरस्कार पानेके लोमसे वल्लभपुर-नरेशकी

१. १४ मई सन् १९०९मे आपकी मृत्यु हो गई।

छोटी रानीके पास मालामें गूँय कर ले गयी । मालिनके इस व्यवहारसे यड़ी रानी कठ गयी । नरेशने उन्हें गजमोतियोका हार ला देनेका आश्वासन देकर मनाया । दूसरे दिन प्रातःकाल नगरके जीहरियोको बुलाकर उन्होंने गजमोती लानेका आदेश दिया । लालचवश सभी जीहरियोंने गजमुक्ता लानेमे असमर्थता प्रकट की । जीहरी हेमदत्तने राजसमाम तो गजमुक्ता लानेसे इन्कार कर दिया, पर घर आकर कोचने लगा कि जब मेरे पुत्र बुद्धिसेनकी बहू घरमें आयेगी, तो सभी मेट खुल जायगा । राजा मेरी सारी सम्पत्ति छटना लेगा और में दरिही बन खाक छानूंगा । अतएव अपने छः पुत्रोंसे परामर्शंकर वधू घरमें न आ सके, इसलिए बुद्धिसेनको निर्वासित कर दिया ।

विवश बुद्धिसेन घरसे निकलकर अपने स्वशुरालय इस्तिनापुर आया और पत्नीके अनुरोधसे दोनों दग्गति सम्पत्ति अर्जन करनेकी इच्छासे निस्तव्ध रात्रिमें चुप-चाप घरसे निकल गये। धर्मपरायण पत्नीकी सहायता से बुद्धिसेनने रत्नपुर पहुँचकर वहाँके राजाको प्रसन्न किया। रत्नपुरके राजाने प्रसन्न होकर अपनी पुत्रीका विवाह बुद्धिसेनसे कर दिया और अपार सम्पत्ति दहेजमे टी। अपनी दोनों पत्नियोके साथ सुखपूर्वक रहते हुए बुद्धिसेनने कई वर्ण व्यतीत किये। एक दिन धर्मनिष्ठ मनोवतीने बुद्धिसेनको संसारकी दशासे परिचित किया और एक जिनालय निर्माण करनेकी ग्रेरणा की। पत्नीकी ग्रेरणा पाकर बुद्धिसेनने लगभग एक करोड़ रुपये खर्चकर एक मध्य मन्दिर बनवाया। इस समय बुद्धिसेनका व्यापार वहुत उन्नतिपर था, कई अरव रुपये उसके पास एकत्रित थे।

बुद्धिसेनके माता-पिता और भाई-भाभियो, जिन्होंने बुद्धिसेनको घरसे निकाल दिया था; जिनदेवके अपमानके कारण निर्धनी होकर आजी-विकाके लिए इघर-उघर मटकने लगे । सौमाग्य या दुर्भाग्यसे वे चौदह प्राणी बुद्धिसेनके मल्य मन्दिरमे काम करनेवाले मजदूरीके साथ कार्य करने लगे । क्रोधानेशमे बुद्धिसेनने पहले तो उनसे मजदूरी करायी; किन्तु कुछ दिनों बाद मनोवतीके कहनेसे उनका सम्मान किया। इसी वीच वल्लभपुर-नरेश द्वारा निमन्त्रित होनेपर सभी वहाँ चले गये।

यही इस उपन्यासकी कथावस्त है। कथावस्त पौराणिक होनेके कारण कोई नवीनता इसमे नहीं है। नारी-सौन्दर्य और सम्पत्तिका निरूपण प्राचीन प्रणाब्वीपर हुआ है। कथानकमें खौकिक प्रेमके दिग्दर्शनके साथ अखौकिकताना भी समन्वय किया गया है, यही इसकी विशेषता है।

इस उपन्यासके प्रधानपात्र है-मनोवती और बुद्धिसेन । अन्य सत्र पात्र गौण हैं । मनोवती स्वय इस उपन्यासकी नायिका है । इसका चित्रण

पत्त्र पत्ति स्वार्श मारतीय छल्नाके रपमें हुआ है। धर्म और आदर्शमें इसकी अनन्य श्रद्धा है। अपनी प्रखर प्रतिमाने कारण यह आठ महीनेमें ही शिक्षामे पारगत हो जाती है। इसकी धर्मपरायणताका व्वल्त उदाहरण तो हमें तब मिलता है, जब वह तीन दिन सतत उपवास करती रह जाती है, पर बिना गजमुक्ता चढ़ाये मोजन नहीं करती। नारी-सुल्म सहज सकोचकी मावना उसमें व्याप्त है। मारतीयता और पातिवतसे ओव-प्रोत यह नारी दु खमें भी पतिका साथ नहीं छोड़ती। पति दूसरी शादी कर लेता है, पर पतिके सुजका स्थालकर वह तिनक भी बुरा नहीं मानती। जैनधमेंमे अटल विश्वास रखते हुए वह सदा पतिको सद्गुणोकी ओर प्रेरित करती है। खेलक मनोवतीके चरित्र-चित्रणमें बहुत अंशोमें सफल हुआ है। मनो-वैज्ञानिक धात-प्रतिधातोंका विस्थ्रेपण मी कर सका है।

वुढिरोनको इस उपन्यासका नायक कहा वा सकता है, किन्तु छेखक इसके चित्र-विस्छेपणमें सफल नहीं हुआ है। आरम्भमें बुद्धिनेन सदा-चारीके रूपमें आता है, पर पीछे "ममता पाइ काहि मद नाहीं" क्हा-वतके अनुसार धन-मटके कारण वह क्रूर और कृतष्त्री हो जाता है। अपनी पहली पत्नी मनोवतीके उपकारोंको विस्मृत कर दूसरी शादी कर छेता है और अपने माता-दिता तथा बन्धुओंको अपार कृष्ट देता है। एक सटाचारी व्यक्तिका इस प्रकारका परिवर्तन त्रमशः होना चाहिये था, पर लेखकने इस परिवर्तनको त्वरित वेगसे दिखलाया है; जिससे कुछ अस्त्रामाविकता आ गई है।

मनोवतीके चरित्र-विद्रष्टेपणके समक्ष अन्य पात्रोके चरित्र विस्कुल दव गये हैं, जिससे औपन्यासिकताके विकासमें वाघा पहुँची है।

इस उपन्यासकी शैकीमें प्रमावोत्पादकताका अभाव है। मनोमावाकी अभिव्यञ्जना करनेके लिए जिस सजीव और प्रवाहपूर्ण भापाकी आव-

हीं और क्योपकथन क्या होती है, उसका इसमें प्रयोग नहीं किया क्योपकथन पात्रीके चरित्र-चित्रणमें तथा कथाके विकासमें पर्याप्त सहायता मिली है।

जब महार्य अपनी पुत्री मनोयती है कहता है कि—"इस नियमका कदाचित् निर्वाह न हो; न्यों कि जनतक तृ हमारे घरमें है, तबतक तो सब कुछ हो सकता है; परन्तु ससुरार जानेपर मारी अब्चन पहेगी।" उस समय निस्संकोच और निर्मीकता पूर्वक उत्तर देती है। पिताका इस प्रकार पुत्री सहना और पुत्रीका संकोच न करना खटकता सा है। अन्य स्थानों संबोध कथोपकथन मर्याटायुक्त और स्वामादिक है।

मापा चल्रती-फिरती है। अनेक स्थलेंपर लिगडोप मी विद्यमान है। जहाँ एक ओर तड़की, युनहरी, चौधरे, जोति, खटा-पटास, दिखाँआ आदि देशी शब्द पर्याप्त मात्रामें पाये जाते हैं, वहाँ दूसरी ओर अफताब, महताब, मुराट, फसाट, कर्त्त, खातिरटारी, रासिल, हताश आदि अरबी-फारसीके शब्दोंकी भी मरमार है। आरा निवासी होनेके कारण मोजपुर्र का प्रमाव मी भाषापर है। फिर भी बोल-चालकी भाषा होनेके कारण जेलीमें सरलता आ गई है।

यद्यपि औपन्यासिक तत्त्वोकी कसौटीपर यह ग्तरा नहीं टतरता है, पर प्रयोगकालीन रचना होनेके कारण इसका महत्त्व है। हिन्दी उपन्यासी की गति-विधिको अवगत करनेके लिए इसका महत्त्व 'चन्द्रकान्ता सन्तति' से कम नहीं है ।

कमिलनी, सत्यवती, सुकुमाल, मनोरमा और शरतकुमारी ये पाँच उपन्यास श्री जैनेन्द्रिकशोरने और भी लिखे हैं; पर ये उपलब्ध नहीं है। इन सभी उपन्यासोमें धार्मिक और सदाचारकी महत्ता दिखलायी गयी है। प्रयोगकालीन रचनाएँ होनेसे कलाका पूरा विकास नहीं हो सका है।

इस उपन्यासके रचयिता मुनि श्री तिल्कविजय हैं । आपका आध्यात्मिक क्षेत्रमे अपूर्व स्थान है। धर्मनिष्ठ होनेके कारण आपके

द्रत्नेन्दु हृदयमे धर्मानुरागकी सरिता निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। इसी सरिणीमे प्रस्कृटित श्रद्धा, विनय, उप-कारहित, धैर्य, क्षमता आदि गुणोसे युक्त कमल अपनी भीनी-भीनी सुगन्धसे जन-जनके मनको आकृष्ट करते हैं। उपन्यासके क्षेत्रमे भी इनकी मस्त गन्ध पृथक् नही। वास्तवमे अध्यास्म विषयका शिक्षण उपन्यास-द्वारा ,सरस रूपमें दिया गया है। कडुनी कुनैनपर चीनीकी चासनीका परत लगा दिया गया है। इस उपन्यासमे औपन्यासिक तत्त्वों-की प्रचुरता है। पाठक आदर्शकी नीवपर यथार्थका प्रासाद निर्मित करनेकी प्रेरणा प्रहण करता है।

आजके युगमे उपन्यासकी सबसे बड़ी सफलता टेकनिकमे हैं। इस उपन्यासमे टेकनिकका निर्वाह अच्छी तरह किया गया है। आरम्भमे ही हम देखते हैं कि वीस-पचीस घुडसवार चले जा रहे है, उनमे एक धीर-वीर रणधीर व्यक्ति है। उसके स्वमावादिसे परिचित होनेके साथ-साथ हमारा मन उससे वार्तालाप करनेको चल उठता है। इस युवककी, जिसका नाम रत्नेन्दु है, तत्परता जगलमे शिकार खेलनेके समय प्रकट हो जाती है। उसके धेर्य और कार्यक्षमता पाठकोंको उमंग और स्कृतिं प्रदान करते है। रत्नेन्दुकी वीरताका वर्णन उसके विखुड़े साथी नयपाल-हारा कितने युन्दर ढगसे हुआ है— "नहीं नहीं, यह बात कभी नहीं हो सकती, भापके विचारोंको हमारे हृदयमें विल्कुल अवकाश्च नहीं मिल सकता। वे किसी हिंस जानवरके पंजेमें भा जाय, यह बात सर्वथा असम्भव है। क्योंकि मुझे उनकी वीरता और कला-कुशलताका मली-मॉति परिचय है।"

इस प्रकार दो परिच्छेद समाप्त होनेतक पाठकोकी जिज्ञासा वृत्ति ज्योंकी त्यो बनी रहती है। रत्नेन्दुका नाम पा जिज्ञासा कुछ शान्त होना चाहती है कि एक करणकन्दन चौका देता है। पाठक या श्रोताकी श्रोत्रेन्द्रियके साथ समस्त इन्द्रियाँ उघर दौड़ जाती है और अपनेको उस रहस्यमे खो पद्मनिका नाम पा आनन्दिवभोर हो जाती है। रत्नेन्दु इस मीपण और हृदय-द्रावक स्वरमे अपना नाम सुन किक्तंव्यिवमृद हो जाता है, और थोड़ी ही देरमे स्वस्य हो कष्टनिवारणार्थ उधरको ही चला जाता है। रत्नेदु अपनी तलवारसे कपालीके खूनी पजेसे वाल्किकाको सुक्त करता है।

पद्मिन एक सधनवृक्षकी शीतळ छायामे पहुँचकर अपना दुःख निवे-दन करती है। नारीकी श्रद्धा, निष्कपटता, त्याग एव सतीत्वका परिचय पद्मिनिक वचनोसे सहतमे मिळ जाता है। पद्मलोचन सती है, महासती है, उसमे कजा है, स्तेह है, ममता है, मृदुता है और है कठोरता अधमंके प्रति, अविद्याके फत्देमे पड़नेपर भी सचेष्ट रहती है। वह अग्निकी ज्वलन्त लपटों से प्यार करनेको तत्पर है, किन्तु अपने शीलको अक्षुण्ण बनाये रखना चाहती है। रत्नेन्दुके लिए वह आत्मसमर्पण पहले ही कर चुकी शी, अतः श्रद्धाविमोर हो वह कहती है—''ज्योतिपीने कहा, कुछ ही समय बाद रत्नेन्दु चन्द्रपुरको गहीका मालिक होगा। वह रूप कावण्यसे आपकी कन्याके योग्य वही वर है। उसी समयसे में उसे अपना सर्वस्व समझ वैठी और इस असाध्य संकटमें चनका नाम रमरण किया। मैंने प्रतिज्ञा की है कि रत्नेन्दुके साथ विवाह कर्रूगी, अन्यया आजन्म ब्रह्मचारिणी रहूँगी।''

इस मिलनके पश्चात् पुनः वियोग आरम्म होता है। कपालीका पुत्र

पद्मिनका अपहरण करता है। सौभाग्यसे तपस्वियो-द्वारा उसका परित्राण होता है और वह अपने पिताके पास चळी आती है। रलेन्दु उसे प्राप्त करनेके लिए अमण करता है। इसी अमणमे उसकी एक धर्मालमा वृद्ध श्रावकसे मेट होती है, जो अपने जीवनको मानवसे देव बनानेका इच्छुक है। उसकी अभिलापा वनखडके देवालयों में स्थित रलेन्दुसे टकराती है। रलेन्दु उस मरणासन्न श्रावकको णमोकार मन्त्र सुनाता है। मन्त्रके प्रमावसे श्रावक उत्तमगति पाता है।

रत्नेन्दु किसी कारणवश चम्पा नगरमें जाता है और वर्हापर विधि-पूर्वक पद्मिन साथ उसका पाणिग्रहण हो जाता है। कुछ दिनों तक वहाँ रहनेके उपरान्त माता-पिताकी याद आ जानेसे वह अपने देश छोट आता है और राज सम्पदाका उपमोग करने खगता है। इसी बीच सर्प विपसे आकान्त होकर रत्नेन्दु मूछित हो जाता है; पर म्मशानमे पूर्वोक्त आवक, जो कि देवगतिको प्राप्त हो गया था, आकर उसका विष हरण कर जीवन प्रदान करता है।

वसन्त ऋतुमे रत्नेन्दु ससैन्य उपवनमें विहार करने जाता है और छहल्हाते हुए इक्षको एकाएक स्ला देखकर ससारकी अणभंगुरता सोचने छगता है। उसका विवेक जागत हो जाता है और चल पड़ता है आत्म-सिद्धिके लिए। थोडी ही देरमे रत्नेन्दु पाठकोंके समक्ष संन्यासीके भेषमे उपस्थित होता है और आत्मसाधनामे रत रहकर अपना कल्याण करता है।

यह उपन्यास जीवनके तथ्यकी अभिन्यञ्जना करता है। घटनाओकी प्रधानता है। छेखकने पात्रोके चिरत्रके भीतर बैठकर झाका है, जिससे चिरत्र मृतिंमान हो उठे हैं। मापा विषय, भाव, विचार, पात्र और परिस्थितिके अनुकूछ परिवर्तित होती गयी है। यद्यपि भापासम्बन्धी अनेक भूकें इसमे रह गयी है, तो भी माषाका प्रवाह अक्षुष्ण है।

यह एक धार्मिक उपन्यास है! । इसके छेखक स्वनामधन्य पंडित गोपालदास वरैया हैं । कुशल कलाकारने इस उपन्यासमे धार्मिक सिद्धान्तीं-की व्यंजनाके लिए काल्पनिक चित्रोको इतनी मधुरता और मनोमुम्बतासे खीचा है, जिससे पाटक गुणस्थान जैसे कठिन विषयोको कथाके माध्यमद्वारा सहजमें अवगत कर छेता है ।

इसका कथानक अत्यन्त रोचक और शिक्षाप्रद है। घटनाएँ श्यालकावद नहीं हैं, किन्तु घटनाओंका आरम्म और अन्त ऐसे कलापूर्ण ढगसे होता है, जिससे पाठककी उत्सुकता बढ़ती जाती है। अन्तमे जीवन-के आरम्म और अन्तकी शृंखला स्पष्ट हो जाती है, कलाका प्रारम्म जीवनके मध्यकी आकर्षक घटनासे होता है।

विजयपुरके महाराज श्रीचन्द्रके युपुत्र जयदेवकी योग्यताचे प्रस्क होकर महाराज विक्रमसिंह अपनी रूपगुणयुक्ता युक्तीका कन्याका पाणि-ग्रहण उससे कर देते हैं। सुशीकाकी रूपसुधापर कथावस्तु मंड्रानेवाका पापी उदयसिंह यह सहन न कर सका। कामोत्तेजित होकर उनके विनाशका पड्यन्त्र रचने कगा।

विवाहानन्तर दोनों विदा हुए । मार्गमे उदयसिंहने छकछिपकर साथ पकड लिया, सामुद्रिक मार्गसे बानेकी सलाह हुई । सामुद्रिक वायुके शीतल झोकेसे निद्रा आने लगी । उदयसिंह और वलवन्तसिंह दोनो क्रूर मित्रोने मल्लाइसे खूव घुलमिलकर वाते की और घोखा टेकर वीन्वमे ही नौका हुवा दी गयी । नावमे जयदेवका परममित्र भूपसिंह और सुशीलाकी टोन्वार सस्वियों भी यीं ।

अव क्या ? जयदेव एक तख्तेके सहारे हृवते-उतराते किनारे लगा। धीरे-धीरे कचनपुर पहुँचा। उसकी दयनीय दशा देख रत्नचन्द्र नामक एक प्रसिद्ध जौहरीने आश्रय दिया। जयदेव रत्नपरीक्षांस निपुण था,

१. प्रकाशक, दि॰ जैन पुस्तकाख्य, स्रत ।

अतएव रत्नचन्द्र उससे अत्यन्त प्रसन्न रहता था। रत्नचन्द्रकी पत्नी रामकुँविर और पुत्र हीरालाल दोनों विषयासक्त और तुराचारी थे। राम-कुँविरेने जयदेवको फॅसानेके लिए नाना प्रकारते मायाजाल फैलाया, पर सब व्यर्थ रहा। जयदेव सरल और सत्पुरुष था, अतएव पापसे भयभीत रहता था। रत्नचन्द्र एक दिन कार्यवश खेटपुर गया। पत्नीके चरित्रपर सन्देह होनेके कारण मार्गमेसे ही लौट आया और आधी रात घर पहुँचा। यहाँ आकार रामकुँविर और हीरालालके कुकृत्यको देखकर क्रोधसे उसकी ऑखें आरक्त हो गई, इच्छा हुई कि पापीको उचित सजा दी जाय, किन्तु तत्क्षण ही उसे विराग हो गया, वह कुछ न बोला। धीर गम्भीर रक्षचद उदासीन हो चल पढ़ा मुक्तिके पथपर।

प्रातःकाल जयदेव यह सब देख अवाक् रह गया । रत्नचन्दका लिखा पत्र प्राप्त हुआ, उसे पढ़कर उसके मुखसे निकला "हा । रत्नचन्द हमेगा के लिए चला गया ।" कुछ दिनोतक वह घरका मार सिमेटे रहा, किन्तु रामकुँवरि और हीरालालके दुश्चरित्रसे ऊवकर वह सम्पत्तिका मार एक विश्वासी व्यक्तिपर छोड़ अज्ञात दिशाकी ओर चल दिया ।

इधर कुमारी सुशीलाकी बुरी दशा थी। वह सूर्यंपुराके उद्यानके एक वगलेमें मूर्कित पढी थी। उदयसिंहने उसे यहाँ लुपा दिया था। क्रूर उदय-सिंहने सतीपर हाथ उठाना चाहा, किन्तु सुशीलाकी रौद्रमूर्ति और अद्भुत साहसको देखकर हक्का-बक्का रह गया। रेवती उसकी प्यारी सखी थी; उसने सुशीलाको मुक्त करनेके लिए नाना षड्यन्त्र किये पर सुशीलाका पता न चला।

जयदेव जब कचनपुरसे छैट रहा था कि रास्तेम भूपसिंहसे मुलाकात हो गयी। दोनों सुशीलाका पता लगानेके लिए व्यग्न थे। उदयसिंहकी ओर-से दोनोंको आग्रका थी। भूपसिंहने झट पता लगा लिया कि उदयसिंहके बागके एक बंगलेमे सुशीला एकान्तवास कर रही है। मालिनके वेपमे जयदेव उसके निकट पहुँचा और दोनोंका परस्पर मिलन हो गया। जयदेव, मुशीला और भूपसिह पुनः विजयपुरकी तरफ रवाना हुए । चतु-दिंशामे आनन्द छा गया, दुःखी माता-पिताको सान्त्वना मिली ।

हीरालालकी पत्नी सुमद्रा पतिमक्ता और सुशीला थी, पर दुष्ट हीरा-लालने उसका यथोचित सम्मान नहीं किया । हीरालाल और रामकुँवरिकी बुरी दशा हुई, उनका काला मुख करके शहरमें घुमाया गया । सुमद्राका पुत्र सम्पत्तिका स्वामी बना ।

विरागी रत्नचन्द्र दीक्षित होकर विमलकीर्त्ति मुनिके नामसे प्रसिद्ध हुआ । अन्तमे श्रीचन्द्र, विक्रमसिंह और भूपसिहके पिता रणवीरसिंहको भी वैराग्य हो गया । महारानी मदनवेगा और विद्यावती भी आर्थिका हो गर्यी ।

इस उपन्यासमें पात्रोकी सख्या अत्यधिक है; पर पुरुपपात्रोमे जयदेव,
रतसन्द्र, हीरालाल, भूपसिंह, उदयसिंह आदि और
पात्र
नारी-पात्रोंमे सुशीला, रामकुँवरि, सुभद्रा और रेवती
प्रधान हैं। इन पात्रोके चरित्र-विक्लेषणपर ही कथा स्तम्म खडा किया
गया है।

जयदेव उच्चकुलीन राजपुत्र है। विपत्तिमे सुमेरके समान इट और सहनशीक है। उत्तरदायित्वको निमानेमें इट, निष्कपट और ब्रह्मचारी है। पत्नीके प्रति अनुरक्त है; जी-तोड अम करनेसे विमुख नहीं होता है।

रत्नचन्द्र अपने नगरका प्रसिद्ध जौहरी है। न्याय और कर्तव्यपरायण होनेसे ही नगरमे उसका अपूर्व सम्मान है। मनुष्य परखनेकी कलामे भी यह उतना ही कुशल है, जितना रत्न परखनेकी कलामे। आदर्श और सदाचारको यह जीवनके लिए आवश्यक तत्त्व मानता है। जब दुध्धरित्रका साक्षात्कार उसे हो जाता है, वह विरक्त हो दीक्षा ब्रहण कर लेता है।

हीरालाल व्यसनी, व्यभिचारी और करूर प्रकृतिका है। अपनी सौतेली मॉके साथ दुष्कर्म करते हुए इसे किसी मी तरहकी हिचकिचाहट नहीं । पाय-पुण्यका महत्त्व इसकी दृष्टिमे नगण्य है । विचार और विवेकसे इसे छूआ-छूत नहीं है ।

उदयसिष्ठ एक साहूकारका पुत्र है, किन्तु वासनाने इसकी बुद्धि अष्ट कर दी है। यह वलात्कारको बुरा नहीं मानता। लेखकने इन सभी पुरुष पात्रोंके चरित्र-चित्रणमे सौपन्यासिक कलाकी उपेक्षा उपदेशक या धर्म-शालक होनेका ही परिचय दिया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणसे किसी भी पात्रका चरित्र चित्रित नहीं हुआ है।

स्त्रीपात्रोंके चरित्रमे एक ओर सुशीला जैसी आदर्श रमणीका चारि-त्रिक विकास अकित किया गया है, तो दूसरी ओर रामकुँ अरि जैसी दुरा-चारिणी नारीका चरित्र। दोनो ही चरित्रोका विश्लेषण यथार्थ रूपसे किया गया है तथा पाठकोंके समक्ष जीवनके दोनो ही पक्ष उपस्थित किये हैं।

यह उपन्यास एक ओर आदर्श जीवनकी झॉकी देकर नैतिक उत्थान का मार्ग प्रस्तुत करता है तो दूसरी ओर कुल्सित जीवनका नंगा चित्र खीचकर कुपथगामी होनेसे रोकनेकी शिक्षा देता है। सदाचारके प्रति आकर्षण और दुराचारके प्रति गर्हण उत्पन्न करनेमे यह रचना समर्थ है। कलाकी दृष्टिसे भी यह उपन्यास सफल है। इसमे भावनाएँ सरस, स्वामाविक और दृदयपर चोट करनेवाली हैं। कथाका प्रवाह पाठकके उत्साह और अमिलापाको द्विगुणित करता है। समस्त जीवनके व्यापार श्व खलाबद और चरित्र-निर्माणके अनुकुल है। सबसे बड़ी विशेषता इस उपन्यासकी यह है कि इसका कलेवर व्यर्थके हाव-मावींसे नहीं भरा गया है; किन्तु जीवनके अन्तर्वाह्म पक्षोका उद्घाटन वड़ी खूबीसे किया गया है।

घार्मिक शिक्षाओका वाहुत्य होनेपर मी कथाकी समरसतामे विरोध नहीं आने पाया है। आरम्भसे अन्ततक उत्सुकता गुण विद्यमान है। हॉ, घार्मिक सिद्धान्त रसानुभृतियोमे वाषक अवस्य है। इसकी शैली प्रौद है। काव्यका सौन्दर्य झलकता है तथा मावनाओं-को घटनाओं के साथ साकार रूपमे दिखलाया गया है। प्राकृतिक चित्रणों द्वारा कही-कहीं भाषोंको साकार वनानेकी अद्भुत चेष्टा की गयी है। इसमें अलंकारोंका आकर्षक प्रयोग, चित्रमय वर्णन, अभिनयास्मक कथोपकथन विद्यमान है जिससे प्रत्येक पाठकका पूरा अनुरजन करता है। मापा विश्रद और परिमार्जित है, मुहाकरे और स्कियोंके प्रयोगने भाषाको और भी जीवट बना दिया है।

श्री वीरेन्द्रकुमार जैन एम० ए०का यह श्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें
कुत्हरूवृत्ति और रमणवृत्ति दोनोंकी परितृष्टिके लिए घटना-चमत्कार और
मावानुभृतिका सुन्दर समन्वय किया गया है। इसमें
पवनंजयके आत्मविकास और आत्मसिद्धिकी कथा
है। 'अह'के अन्धकारागारसे पुरुषको नारीने अपने त्याग, बिल्दान,
वात्सस्य और आत्मसमर्पणके प्रकाश-द्वारा मुक्त किया है।

मुक्तिदूतका कथानक पौराणिक है। कुमार पवनजय आदित्यपुरके महाराज प्रह्लादके एकमात्र पुत्र है। एक वार माता-पितासहित पवनजय कैलायकी यात्रासे लैटकर मार्गमें मानसरोवरके तटक्यानक पर टहर गये। एक दिन मानसरोवरकी अपार जलराशिमे कीड़ा करते हुए पवनंजयने पासके ब्वेत महलकी अद्यालकापर राजा महेन्द्रकी पुत्री अजनाको देखा, उसकी कोमल आह सुनी और लैट आये प्रेमके मधुमारसे दवकर। उनकी व्यथा समझकर उनका अमिल्र मित्र प्रहस्त उन्हें अंजनाके राज्य-प्रासादपर विमान-द्वारा ले गया। वहाँ सिखयोंने हास-परिहास चल रहा था। अंजना पवनजयके ध्यानमें ही निमन्न थी। उसकी अमिल्न सखी वसन्तमाला पवनंजयकी प्रशसा कर रही थी। पवनजयकी प्रशसासे चिदकर मिश्रकेशी नामकी अजनाकी

१. प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ, काशी।

सखीने हेमपुरके युवराज विद्युत्यमकी प्रशसा की । अजना पवनंजयके ध्यानमें लीन होनेके कारण कुछ भी नहीं सुन सकी । ध्यान टूटनेपर हर्षके आवेशमें उसने अपनी सखियोंको नृत्य-गान करनेकी आज्ञा दी । अजनाकी इस तन्मयता और भाव-विभोरताका अर्थ पवनंजयने यह लगाया कि यह विद्युत्यमसे प्रेम करती है, इसीसे उसका नाम सुनकर नृत्य-गानकी आज्ञा दे रही है । अपने नामका अपमान सहन न कर सकनेके कारण क्रोधित हो उल्टे पॉव वहॉसे वे दोनों चले आये और प्रातःकाल माता-पितासे विना कुछ कहे ससैन्य प्रस्थान कर दिया ।

अजनाके पिता महेन्द्र पहले ही अजनाकी शादी पवनञ्जयसे नियत कर चुके थे। अतः उनके कूच करनेसे वह अत्यन्त दुःखी हुए। महाराज प्रहादको जब यह समाचार मिला तो वह प्रहस्तको साथ लेकर पुत्रको लौटाने गये। प्रहस्तके द्वारा अधिक समझाये जानेपर पवनञ्जय वापस लौट आये। उन्होंने अजनाके साथ विवाह मी कर लिया, पर आदित्यपुर लौटनेपर उसका परित्याग कर दिया। स्वय ही पवनञ्जय अपने अहमाव के कारण उन्मत्त रहने लगे। माता-पिता, प्रजा, प्रहस्त और अजना समी दुःखी थे, विवश थे। यद्यपि माता-पिताने पुत्रसे दूसरा विवाह करनेका भी आग्रह किया, पर उन्होने अस्वीकृत कर दिया।

पाताल्द्वीपके अभिमानी राजा रावणने एकचार वरुणद्वीपके राजा वरुणपर आक्रमण किया और अपनी सहायताके लिए माण्डलिक राजा प्रह्लाटको बुलाया। पिताको रोककर स्वय पवनञ्जयने प्रस्थान किया। मार्गम उन्हें मगल-कलश लिये अजना मिली, वे उसे धिकार कर चले गये। मार्गम जब सैन्य-शिविर मानसरोवरके तटपर स्थिर हुआ तो एक चकवीको चकवेके वियोगम तड़फते देख वह वेदनासे भर गये और अजनाकी वेदना याद आ गयी। उसी समय प्रहस्तके साथ विमान-द्वारा अजनाकी महलमे गये और प्रातःकाल शिविरमे लीट आये। अंजना-द्वारा प्रेरित हो उन्होंने अन्यायी रावणके विरुद्ध वरुणकी सहायता कर रावणको परास्त किया ।

इघर आदित्यपुरमे गर्मवती अंजनाको कुळटा समझकर महाग्रनी केतुमती—पवनञ्जयकी मॉने उसको घरसे निकाल दिया। वहाँसे निप्था अय हो जानेपर सखी वसन्तमालाने महेन्द्रपुर जाकर अंजनाके लिए आश्रय देनेकी प्रार्थना की; पर वहाँ आश्रय न मिल सका। अतः वे टोनों वनमें चली गर्या। यहां एक गुफामें अंजनाने एक यशस्त्री पुत्रदल को जन्म दिया। एक दिन इन्स्इ डीपके राजा प्रतिसर्य जो अल्नाके मामा थे, उस वीहड़ वनमें आये और उसका परिचय प्राप्त कर अपने घर हो गये। वहां उसके पुत्रका नाम इन्मान रखा गया।

विजयी होकर जब पवनञ्जय आदित्यपुर छोटे तो अजनाका समा-चार जानकर वह अत्यन्त दुखी हुए और चल पढ़े उसकी खोजमे। जब अजनाको यह समाचार मिला तो वह अधिक चिन्तित हुई। प्रतिस्वं, प्रहाद आदि समी पवनञ्जयको हूँ दुने चले। अन्तमें वे सब पवनझयको हूँ दुकर हे आये और अंजना-पवनञ्जयका मिलन हो गया। पवनञ्जयको मिला एक नन्हा बालक 'मुक्तिद्व-सा'।

यही मुक्तिद्तका कथानक है। यह कथानक पद्मपुराण, हन्मन्विति आदि कई पुराणोंमें पाया जाता है। प्रतिमाञ्चाटी टेखकने इस पौराणिक कथानकमें अपनी कल्पनाका यथेष्ट समावेश किया है। यहाँ प्रधान-प्रधान कल्पनाओंपर प्रकाश डाळा जायगा।

१—पद्मपुराणमे वतलाया गया है कि जब मिश्रकेशीने विद्युत्पमकी प्रशंसा की तो पवनक्षयने कोषसे अमिमृत होकर अंजना और मिश्रकेशीका सिर काटना चाहा, किन्तु प्रहस्तके रोकनेपर वह आन्त हुए। नुिकतृतं पवनक्षयको इतना कोवामिमृत न दिखलाकर नायकके चिरित्रको महत्ता दी गयी है। हाँ, नायकका 'बहंभाव' अपनी निन्दा चुनकर अवस्य जाग्रत हो गया है।

२---पुराणके पवनञ्जय मानसरोवरसे प्रस्थान करनेपर पुनः पिताकी शाजासे लौटे, पर उपन्यास-लेखकने प्रहस्त मित्र-द्वारा उन्हें लौटवाया है।

३—वरण और रावणके युद्ध-प्रसगमे पुराणकारने वरणको दोपी टहराकर पवनञ्जय-द्वारा रावणको सहायता दिखायी है, पर मुक्तिदूतके लेखकने रावणको अपराधी वताकर पवनञ्जय-द्वारा वरुणको सहायता दिलायी है और रावणको परास्त कराया है।

४—केतुमती-द्वारा निर्वासित होकर महेन्द्रपुर पहुँच जानेपर अजना और वसन्तमाळा दोनोंका राजा महेन्द्रके पास जानेका पुराणमे उल्लेख किया गया है, परन्तु वीरेन्द्रजीने केवल वसन्तके जानेका ही उल्लेख किया है। इस कल्पना-द्वारा उन्होंने अजनाके सहज मानकी रक्षा की है। अजनाकी खोजमे व्यक्त पवनक्षय और प्रहस्तके वर्णनमे मी दोनोंके महेन्द्रपुर जानेका उल्लेख पुराणकारने किया है, पर मुक्तिदूतमे केवल प्रहस्तके जानेका कथन है।

५—कुमार पवनक्षय जब अजनाकी खोजमे गये, तव उनके साथ प्रिय हाथी अम्बरगोचरके भी रहनेका वर्णन पुराणमे मिलता है, पर मुक्तिवृतमे इसको स्थान नहीं दिया गया है।

इस प्रकार लेखकने कथाकी पौराणिकताकी सीमार्मे कल्पनाको मुक्त रखा है, जिससे कथावस्तुमे स्वभावतः सुन्दरता आ गयी है। किन्तु एक बात इसके कथानकमे बहुत खटकती है, और वह है कथानकका अधिक विस्तार। यही कारण है कि जहाँ-तहाँ कथावस्तुमे शिथिल्ता आ गयी है। आरम्भके प्रासाद-सौन्दर्य वर्णनर्मे तथा अजनाके साज-सजाके वर्णन्मे लेखकने रीतिकालका अनुसरण किया है। यदि यह वर्णन थोड़ा सिक्षत होता तो उपन्यासकी सुन्दरता और निखर उठती। इन प्रस्योको छोड अन्य प्रसंगोंका वर्णन संक्षिप्त, सरस तथा रमणीय है। इसी कारण सम्पूर्ण उपन्यासमे नवीनता, मधुरता और अनुपम कोमल्या आ गयी है।

इस उपन्यासके प्रधान पात्र हैं---पवनञ्जय, अंजना, वसन्तमाला और प्रहस्त । गौण पात्र है--प्रह्लाद, केतुमती, महेन्द्र और प्रतिसूर्य आदि । इनके चरित्र-चित्रणमे लेखकका रचना-कौशल चमक पात्र उठा है। नायक पवनञ्जयका चित्रण एक अहमावरे मरे ऐसे पुरुषके रूपमे किया गया है को नारीकी कमीका अनुमव तो करता है, पर अमिसानके कारण कुछ न कहकर भीतर ही मीतर जलता हुआ उन्मत्त-सा घूमता है। पवनञ्जय अजनाके सौन्दर्यको देखकर मुख तो हो जाते है किन्त अजना विद्युत्पम-से प्रेम करती है इस आशकाने उनके अहमावको ठेस पहुँचाई और वह तब तक छुळते रहे जब तक उनके अन्तरकी मानवता उस अहंमावका बन्धन न सकी । यह स्वच्छन्द वातावरणमे अकेले घ्रमनेके इच्छक तया स्वभावसे हठी है। अपने 'अह' को आच्छादित करनेके छिए दर्शन-की व्याख्या, विश्व-विजयकी इच्छा तथा मुक्तिकी कामना करते हैं। 'अह'के ध्वंसके साथ ही उनकी मानवता दीत हो उठती है। जब तक वह नारीकी महत्ताको समझनेमे असमर्थ रहते है, तब तक उनमे पूर्णता नहीं आ पाती। अहके विनाश तथा मानवताके विकासके साथ ही वे नारीके वास्तविक स्वरूपसे परिचित हो जाते हैं, उनके चरित्रमें पूर्णता आ जाती है। रावण-वरुणके युद्ध-प्रसगमे उनकी वीरताका साकाररूप दृष्टि-गोचर होता है। अंजनाका सामीप्य प्राप्तकर वे आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श मित्र एव आदर्श पिता बन जाते हैं। पवनञ्जयको छेखकने हृदयरे भावक, मस्तिष्कसे विचारक, स्वमावसे हठी और शरीरसे योदा चित्रित किया है।

अजना तो इस उपन्यासकी केन्द्रविन्दु ही है। इसका चित्रण लेखकने अत्यन्त मनोवैज्ञानिक ढंगसे किया है। पातिव्रतका आदर्श अस्त्र ले सहज प्रतिमासे युक्त वह इमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। पति-द्वारा त्यक्त होनेका उसे शोक है, पर उसके हृदयमे घैर्यकी अजस धारा अनवरत प्रवाहित

होती रहती है। परित्यक्ता होकर भी वह अपने नियमोमे शिथिल्ता नहीं आने देती है। वाईस वर्षों तक तिल-तिल्कर जल्ने पर जब पवनञ्जय उसके महल्मे पघारते है तो वह अगाघ दयामयी अपना अंकद्वार उनके लिए प्रशस्त कर देती है। जब पवनञ्जय कहते हैं कि—"रानी! मेरे निर्वाणका पथ प्रकाशित करों"। तो वह प्रत्युत्तरमे कहती है—"मुक्तिका राह नै क्या जानूँ, मैं तो नारी हूँ और सदा वन्धन ही देती आयी हूँ।" यहाँ पर नारी-हृदयका परिचय देनेमं लेखकने अपूर्व कौशलका परिचय दिया है।

अजनाके चिरित्र-चित्रणमे एकाध स्थल्पर अस्वाभाविकता आ गयी है। गर्भभारसे दवी अजनाका अरण्यमे किशोरी वालिकाके समान टौडना नितान्त अस्वाभाविक है। हॉ, अंजनाके धैर्य, सन्तोष, गालीनता आदि गुण प्रत्येक नारीके लिए अनुकरणीय है।

मित्ररूपमे प्रहस्त और वसन्तमालाका नाम उल्लेखनीय है। वसन्त-मालाका त्याग अदितीय है, अपनी सखी अंजनाके साथ वह छायाकी तरह सर्वत्र दिखळायी पडती है। अजनाके सुखमे सुखी और दु:खमे वह दु:खी है। अजनाकी आकाक्षा, इच्छा उसकी आकाक्षा, इच्छा है। उसका अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है। सखीकी मलाईके लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। इसी प्रकार प्रहस्तका त्याग भी अपूर्व है। लेखकने प्रधान पात्रोके सिवा गौण पात्रोमे राजा महेन्द्र, प्रहाद आदिके चरित्र-चित्रणमें भी पूर्ण सफलता प्राप्त की है।

कयोपकथनकी दृष्टिसे इस उपन्यासका अत्यधिक महत्त्व है। पवन्जय कयोपकथन और प्रहस्तके वार्तालाप कुछ लम्बे हैं, पर आगे चलकर माषणोमें सक्षिप्तताका पूरा खयाल रखा गया है। कथोपकथनो-द्वारा कथाकी धारा कितनी क्षिप्रगतिसे आगे वढ़ती है, यह निम्न उद्धरणोसे स्पष्ट है— अवह मोह था प्रहस्त, मनकी एक क्षण-मंगुर उमंग। निर्वेछताके अतिरेकमें निकछनेवाला हर बचन निश्चय नहीं हुआ करता। और
मेरी हर उमंग मेरा बन्धन बनकर नहीं चळ सकती। मोहकी गांत्रि
अब बीत खुकी है प्रहस्त। प्रमादकी वह मोहन-शब्या पवनं जय बहुत
पीछे छोड़ आया है। कळ जो पवनं जय था आज नहीं है। अनागतपर
आरोहण करनेवाला विजेता, अतीतकी साँकलोसे बँधकर नहीं चळ
सकता। जीवनका नाम है प्रगति। ध्रुव कुछ नहीं है प्रहस्त,—स्थिर
कुछ नहीं है। सिद्धारमा भी निज क्यमें निरन्तर परिणमनकाल है।
भ्रुव है केवल मोह—जड़ताका सुन्दर नाम—।"

'तो जाओ पवन, तुम्हारा मार्ग मेरी बुद्धिकी पहुँचनेके बाहर है। पर एक बात मेरी भी बाद रखना—तुम स्त्रीसे भागकर जा रहे हो। तुम अपने ही आपसे पराभूत होकर आत्म-प्रतारणा कर रहे हो। घायछके प्रकापसे अधिक, तुम्हारे इस दर्शनका सूख्य नहीं। यह दुर्बछ-की आत्म-र्यचना है, विजेताका सुक्तिमार्ग नहीं है"।

शैली इस उपन्यासकी कथावस्तुको प्रकट करनेके लिए लेखकने दो प्रकार-की शैलियोका प्रयोग किया है— बोझिल और सरल।

पवनजय और अजनाके प्रथम मिलनके पूर्वकी जैली बोझिल है। भाषा इतनी अधिक संस्कृतनिष्ठ है, जिससे गद्यकाच्य का-सा शब्दाडम्बर-सा प्रतीत होता है। पढते-पढते पाठक ऊब-सा जाता है और बीचमें ही अपने धैर्यको खो देता है। वाक्य लबे होनेके कारण अन्वयमें क्लिप्टता है, जिससे उपन्यासमें भी दर्शनके तुल्य मनोयोग देना पढ़ता है।

मिलनेके बादकी शैली सरल है, प्रवाहयुक्त है। अभिन्यक्ति सरल, स्पष्ट और मनोरंजक है। संस्कृतके तत्सम शन्दोंके साथ प्रचलित विदेशी शन्दोंका व्यवहार भाषामें प्रवाह और प्रमाव दोनो उत्पन्न करता है। मुक्तिद्तकी भाषा प्रसादकी भाषाके समान सरस, प्राञ्जल और प्रवाहयुक्त है। हिन्दी उपन्यासोंमे प्रसादके पश्चात् इस प्रकारकी भाषा और शैली कम उपन्यासोंमें मिलेगी। वस्तुतः वीरेन्द्रजीका मुक्तिदूत भाषासीष्ठवके क्षेत्रमे एक नमूना है।

मुक्तिदूत जीवनकी व्याख्या है। श्री छक्ष्मीचन्द्र जैनने प्रस्तावनामें इस उपन्यासका उद्देश्य प्रकट करते हुए हिला है—"आजकी विकल मानवताके लिए मुक्तिदूत स्वय मुक्तिदूत है।"

इसके पात्रोको लेखकने प्रतीक रूपमे रखा है। अजना प्रकृतिकी प्रतीक है, पवनञ्जय पुरुषका, उसका अहमान मायाका और हत्सान अहाका। आजका मनुष्य अपने अह (माया) के कारण अपनेको बुद्धि-मान तथा शक्तिशाली समझ अपने बुद्धिवादके वल्पर विज्ञानकी उत्पत्ति द्वारा प्रकृतिपर विज्ञय पाना चाहता है, पर प्रकृति दुर्जेय है।

मौतिकवाद और विज्ञानवादके कारण हिसा, द्वेपकी अग्नि भड़क रही है, युद्धके शोले जल रहे है। इसीसे हर व्यक्तिका मन अशान्त है, शुन्ध है, विकल है। पर अपने मिथ्याभिमानके कारण वह प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेके लिए नित्य नये-नये आविष्कार करनेमे सल्यन है। प्रकृति उसके इन कार्य-कलापोसे शोकाकुल है तथा पुरुपकी अस्प शक्तिका उपहास करती हुई कहती है—"पुरुप (मनुष्य) सदा नारी (प्रकृति) के निकट बालक है। सटका हुआ वालक अवस्य एक दिन लीट आयोगा।"

होता भी ऐसा ही है। बन मौतिक संघषोंसे मनुष्य आकुल हो उटता है, तब प्रकृतिकी महत्तासे परिचित होता है और उसकी विराम-दायिनी गोदमे चला जाता है। मृदुल्ताकी अक्षयनिषि प्रकृति उसे अपने सुकोमल अक्षमे मर लेती है। इसी समय मनुष्यके समक्ष मानवताका वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत होता है। मानवको प्रकृति-द्वारा प्रेरित कर तथा अहिसक बनाकर छेखकने बताया है कि तृतीय महायुद्धकी विभीषिका अहिंसा और सयमसे दूर की जा सकती है।

अन्यायका दमनकर मनुष्य पुनः प्रकृतिके समीप आता है और तव उसे हन्मानरूपी ब्रह्मकी प्राप्ति होती है। हपीतिरेकसे "प्रकृति पुरुषमें छीन हो गयी, पुरुप प्रकृतिमें व्यक्त हो उठा।" जिससे प्रकृतिकी सहज सहायतासे मनुष्यका साथ ब्रह्मसे सदा बना रहे। प्रकृति और पुरुषके मिलनकी शीतल अमियधाराने शीतल्ताका स्निष्य प्रवाह प्रवाहित किया, जिससे चारो ओर शान्ति तथा सुखके शतदल विकसित हो उठे।

आजकी व्यस्त मानवतारूपी दानवताके लिए यहीं मूलमन्त्र है। जब मनुष्य विज्ञानके विनाशकारी आविष्कारोका अंचल छोड़कर स्वनमयी प्रकृतिको पहचानेगा, तभी उसे भगवान्के वास्तविक स्वरूपकी प्राप्ति होगी और विश्वमे मानवताकी चिर समृद्धि कर सकेगा।

इन दृष्टियोसे पर्यवेक्षण करनेपर अवगत होता है कि यह उपन्यास उच्चकोटिका है। छेलकने मानवताका आदर्श त्याग, स्थम और अहिसा के समन्वयमे बतलाया है। औपन्यासिक तत्त्वोकी दृष्टिसे भी दो-एक ब्रुटियोके सिवा अन्य बातोमे अष्ठ है। मान, मापा और शैळीकी दृष्टिसे यह उपन्यास बहुत ही सुन्दर बन पढ़ा है।

श्री नाथ्राम 'प्रेमी' ने भी बगलाके कतिपय उपन्यासोका हिन्दी अनुवाद किया है। प्रेमीजी वह प्रतिमाद्याली कलाकार है कि आपकी प्रतिमाका स्पर्श पाकर मिट्टी भी स्वर्ण वन जाती है।

मुनिराज श्री विद्याविजयने 'राणी-सुख्सा' नामक एक उपन्यास लिखा है। इसमे सुख्साके उदात्त चरित्रका विख्लेपण कर लेखकने पाठको के समक्ष एक नवीन आदर्श उपस्थित किया है। मापा और कलाकी दृष्टिसे इसमे पूर्ण सफलता लेखकको नहीं मिल सकी है।

१. ब्रह्मप्राप्तिका अर्थ आत्मशुद्धि है।

## कथा-साहित्य

सभी जाति और धर्मोंके साहित्यमे सदासे कहानियोकी प्रधानता रही है। इसका प्रधान कारण यह है कि मानव कथाओमे अपनी ही भावना और चरित्रका विक्लेषण पाता है; इसलिए उनके प्रति उसका आकर्षित होना स्वामाविक है। जैन साहित्यमे आजसे दो हजार वर्ष पहलेकी जीवनके आदर्शको व्यक्त करनेवाली कथाएँ वर्तमान हैं।

जैन आख्यानोंमें मानव-जीवनके प्रत्येक पहल्का स्पर्श किया गया है, जीवनके प्रत्येक रूपका स्रस और विशद विवेचन है तथा सम्पूर्ण जीवनका चित्र विविध परिस्थिति-रगोसे अनुरिक्क्ति होकर अकित है। कहीं इन कथाओमे ऐहिक समस्याओंका समाधान किया गया है तो कहीं पारली-किक समस्याओंका। अर्थनीति, राजनीति, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों, कला-कौशलके चित्र, उत्तुङ्गागिरि, अगाध नद-नदी आदि भ्वृत्तोका लेखा, अतीतके जल-स्थल मार्गोंके सकत भी जैन कथाओंमें पूर्णतया विद्यमान हैं। ये कथाएँ जीवनको गतिशील, हृदयको उदार और विश्वद एव बुद्धिको कल्याणके लिए उत्येरित करती है। मानवको मनो-रंजनके साथ जीवनोत्थानकी प्रेरणा इन कथाओंसे सहज रूपमे प्राप्त हो जाती है।

प्राचीन साहित्यमे आचाराग, उत्तराच्ययनाग, उपासकदशाङ्क, अन्तकृट हशाङ्क, अनुत्तरौपपादिकदशाङ्क, पश्चचरित्र, सुपार्श्वचरित्र, शातृधर्मकथाङ्क आदि धर्म-ग्रन्थोमे आयी हुई कथाएँ प्रसिद्ध हैं। हिन्दी जैन साहित्यमे स्टकृत और प्राकृतकी कथाओका अनेक छेलक और किनयोने अनुवाद किया है। एकाष छेलकने पौराणिक कथाओंका आधार छेकर अपनी स्वतन्त्र कस्पनाके मिश्रण-दारा अद्गुत कथा-साहित्यका सृजन किया है। इन हिन्दी कथाओंकी शैछी बड़ी ही प्राञ्चल, सुवोध और मुहावरेदार है। छिलत लोकोक्तियाँ, दिल्यह्यान्त और सरस मुहावरोंका प्रयोग किसी भी पाठकको अपनी ओर आकृष्ट करनेके छिए पर्याप्त है। अधिकांश जैन कहानियां व्रतोंकी महत्ता दिखळाने और व्रतपालन करनेवालेके चिरित्रको प्रकट करनेके लिए लिखी गयी है। सम्यत्तवकी मुदी-मापा, वरागकुमार चरित्र, श्रीपालचित्र, धन्यकुमार चरित्र आदि कथाएँ जीवनकी व्याख्यात्मक है। अनन्तव्रत कथा, आदित्यवार कथा, पचकत्याणकव्रत कथा, निश्चिमोजन त्यागव्रत कथा, शीळ कथा, दर्शन कथा, हान कथा, श्रुतपंचमीव्रत कथा, रोहिणीव्रत कथा, आकाश पञ्चमी कथा, आदि कथाएँ एक विशेष दृष्टिकोणको लेकर लिखी गयी हैं।

सम्यत्तव कौसुदी धार्मिक तथा मनोरवक कथाओंका सग्रह है। इसमें
मधुराका सेठ अर्हहास अपने सम्यत्तवलामकी कथा अपनी आठ पिलयोको
सुनाता है। कुन्दलताको छोड़कर शेष सभी खियाँ उसके कथनपर विश्वास
करती है। सेठकी अन्य सात कियाँ भी अपने-अपने सम्यत्तवलामकी
बात सुनाती है। कुन्दलता इनका भी विश्वास नहीं करती है। इस नगरका राजा उदितोदय, मन्त्री सुबुद्धि और सुपणंखुर चोर भी छुपकर इन
कथाओंको सुनते है। उन्हें इन घटनाओपर विश्वास होता जाता है।
राजा कुन्दलताके विश्वास न करनेसे कुन्ध है। अन्तमे कुन्दलता
भी इन कथाओंसे प्रभावित हो जाती है। सेठ अर्हहास, राजा, मन्त्री,
सेठकी खियाँ, रानी, मन्त्रिपत्नी सबके सब जैनदीक्षा छे छेते है।
कुन्दलता भी इनके साथ दीक्षित हो जाती है। तपस्याके प्रभावसे कोई
निर्वाण प्राप्त करता है, तो कोई स्वर्ग।

मुख्य कथाके भीतर एक सुयोधन राजाकी कथा भी आयी है और उसीके अन्दर अन्य सात मनोरंजक और गम्भीर सकेतपूर्ण कहानियाँ समाविष्ट हैं।

जैन हिन्दी कथा साहित्य दो रूपोमे उपलब्ध है—अनृदित और पौराणिक साधार पर मौक्षिक रूपमे रचित ।

अनूदित कथा साहित्य विशास है। प्रायः समस्त जैन कथाएँ प्राचीन

और अर्वाचीन हिन्दी गद्यमे अनूदित की जा जुकी है। आराधना कथा-कोग, वृहत्कयाकोश, सतव्यसन चरित्र और पुण्यास्रवकथाकोशके अनुवाद कथा साहित्यकी दृष्टिसे उल्लेख योग्य हैं। उपर्युक्त प्रन्थोमे एक साथ अनेक कथाओका सकल्न किया गया है और ये सभी कथाएँ जीवनके मर्मको स्पर्ध करती हैं। यद्यपि इन कथाओमें आजका रग और टीप-टाप नहीं है तो भी जीवनके तारोंको झक्टत करनेकी क्षमता इनमे पूर्ण स्पते विद्यमान है।

मह कई भागों मे प्रकाशित हुआ है। इसके अनुवादक उदयलाल काश्चलीवाल है। प्रथम मागमे २४ कथाएँ, द्वितीय भागमे ३८ कथाएँ, ख्रितीय भागमे ३८ कथाएँ, ख्रितीय भागमे ३८ कथाएँ, ख्रितीय भागमे ३८ कथाएँ, ख्रितीय भागमे ३८ कथाएँ और चतुर्थ भागमे २७ कथाएँ है। अनुवाद स्वतन्त्ररूपसे किया गया है। अनुवादकी भाषा सरल है। कथाएँ सभी रोचक है, अहिसा संस्कृतिकी महत्ता व्यक्त करती हैं तथा पुण्य-पापके फलको जनताके समझ रखती है। यदि इन कथाओंको आजकी शैलीमे जनताके समझ रखा-जाय, तो निश्चय ही जैन साहित्यके वास्तविक गौरवको जनसाधारण हृदयगम कर सकेगा।

इसके दो भाग अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं, कुल कथाएँ चार भागोमे प्रकाशित की जा रही है। प्रथम भागमें ५५ कथाएँ और दितीय वृहत्कथाकोशः भागमें १७ कथाएँ है। इसके अनुवादक प्रो॰ राजकुमार साहित्याचार्य है। अनुवाद बहुत सुन्दर हुआ है, भापा सरल और सुसम्बद्ध है। अनुवादकने मूळ भावोको अक्षुण्ण रखते हुए मी रोचकताको नप्ट नहीं होने दिया है।

१. प्रकाशक—जैनमित्र कार्याख्य हीराबाग, वम्बई।

२. प्रकाशक-भा॰ दिगम्बर जैन संघ, चौरासी, मधुरा।

जैन आगमकी पुरानी कथाओं को हिन्दी मापाम सरल दगसे श्री डा॰ जगदीशचन्द्र जैनने लिखा है। इस सग्रहम कुल ६४ कहानियों हैं, जो 'दो हजार वर्ष वीन मागोंमें विमक्त हैं—लोकिक, ऐतिहासिक और पुरानी कहानियाँ धार्मिक। पहले भाग में ३४, दूसरेमें १७ और तीसरेमें १३ कहानियाँ हैं। लोकिक कथाओं उन लोक-प्रचलित कथाओं का सकलन हैं, जो प्राचीन मारतमें विना सम्प्रदाय और वर्ग मेद-के जनसाधारणम प्रचलित थी। इस वर्गकी कथाओं में कई कहानियाँ सरस, रोचक और ममस्पर्शी है। कल्पना-शक्ति और घटना-चयत्कार इन कथाओं में पूरा विद्यमान है। अतः कलाकी हिएसे भी इन कहानियाँका महत्त्व है।

ऐतिहासिक कहानियों मगवान् महाबीरके समकाछीन अनेक राजा-रानियोंकी कहानियों टी गयी हैं। इनमें जीवनमें घटित होनेवाले व्यापारीं-कं सहारे राजा-रानियोंके चिरत्रोंका विश्लेपण किया गया है। यद्यपि जीवन-सम्बन्धी गम्मीर विवेचनाएँ, जो नाना व्यापारोंने प्रकट होकर जीवनकी गुरिययों पर प्रकाश ढाखती है, इनमें नहीं हैं, तो भी कथानककी सरसता पाठकको रसमग्न कर ही लेती है।

धार्मिक विमागकी कहानियाँ वर्म-प्रचारके उद्देश्यसे स्थित गई हैं। इन कहानियां स्पष्ट है कि अनेक चोर और डाक् मी मगचान महावीरके वर्मम वीक्षित हुए थे। तृष्णा, लोम, क्रोब, मान, माया आदि विकार मानवके उत्थानमें वाधक है। व्यक्ति या समाजका वास्तविक हित सदा-चार, संयम, सममाव, त्याग आदिसे ही संमव है। इस संकलनकी कहा-नियों पर प्रकाश डालते हुए भ्मिकामे आचार्य हजारीप्रसाद डिवेटीने लिखा है—"संग्रहीत कहानियाँ वढी सरस हैं। डा॰ जैनने इन कहानियाँ को वड़े सहज ढंगसे लिखा है। इसलिए थे बहुत सहजपान्य हो गई

१. प्रकाशक-भारतीय ज्ञानपीठ, काशी।

हैं। इन कहानियों में कहानीएनकी मान्ना इतनी अधिक है कि हजारों वर्षसे, न जाने कहनेवाळोंने इन्हें कितने ढंगसे और कितनी प्रकारकी मापामें कहा है फिरभी इनका रसबोध-ज्योंका त्यों वना है। साधा-रणतः छोगोका विश्वास है कि जैन साहित्य बहुत नीरस है। इन कहा-नियोको चुनकर डॉ॰ जैनने यह दिखा दिया है कि जैनाचार्य भी अपने गहन तस्विचारोंको सरस करके कहनेमें अपने बाह्मण और वौद्ध साथियोंसे किसी प्रकार पीछे नहीं रहे है। सही वात तो यह है कि जैन पंढितोंने अनेक कथा और प्रवन्धकी पुस्तकें बड़ी सहज मापामें किसी हैं।"

इस संग्रहकी कहानियाँ सरस और रोचक है। डा॰ जगदीशचन्द्र जैन ने पुरातन कहानियोंको ज्योका त्यो छिखा है, कहानी कछाकी दृष्टिसे चमत्कारपूर्ण दृश्य योजना और कयोपकथनको प्रभावक बनानेकी चेद्रा नहीं की है। अतएव सग्रह भी एक प्रकारसे अनुवाद मात्र है।

पुरातन कथानकोको छेकर श्री वाबू कृष्णलाल वर्माने स्वतन्त्ररूपसे कुछ कथाएँ लिखी है। इन कथाओं में कहानी-कला विद्यमान है। इनमें वस्तु, पात्र और हन्य (Background or Atmosphere) ये तीनो मुख्य अङ्ग संतुल्यित रूपमे हैं। सरस्ता, मनोरजकता और दृदय स्पर्गिता आदि गुणोका समावेश भी यथेष्ठ रूपमे किया गया है। नीने आपकी कतिपय कथाओका विवेचन किया जाता है।

यह कहानी वही ही मर्मस्पर्शी है। इसमें एक ओर मोहाभिभृत प्राणियों अत्याचार उमद्-धुमद्दकर अपनी पराकाष्ट्रा दिखळाते हुए दृष्टि-स्वनककुमार योचर होते हैं, तो दूसरी ओर सहनशिख्ता और श्वमाकी अपरिभित शक्ति। आज, जब कि आचार और धर्म एक खिळवाड़ और दकोसळा समझे जा रहे हैं, यह कहानी अत्यन्त उपादेय है।

१. प्रकाशक-आत्मानन्द जैन ट्रैन्ट सोसाइटी, अंवाला शहर।

सेवती नामक नगरके राजा कनककेतुकी प्रिया मनसुन्दरीने एक प्रतिभाशाली, वीर पुत्रको जन्म दिया। यह वालक वचपनसे ही भावुक सदाचारी और बुद्धिमान् था । दो-तीन वर्षकी कथानक अवस्थासे ही माता-पिताके साथ पूजा-मक्तिमे शामिल

होता था।

युवा होनेपर ससारके विषय-भोगोसे खनकक्रमारको विरक्ति हो गयी । माताके वात्सल्य और पिताके आग्रहने वहत दिनोंतक उन्हें घरमे रोक रखा, पर एक दिन वह सब कुछ छोड़ दिगम्बर दीक्षा छ आत्म-कल्याणमे लग गये। जव खनककुमार एकाकी विचरण करतें हुए अपनी वहन देववालाकी समुराल पहुँचे तो माईको इस वेषमे देखकर बहनकी समता फुट पड़ी। भयकर कड्कडाते जाड़ेमें नग्न रहनेकी कल्पना मात्रसे ही उसको कप्ट हुआ। वह सोचने ख्यी-हाय! मेरे माईको कितना कष्ट है, यह राजपुत्र होकर इस प्रकारके दुःखोंको कैसे सरन करेगा १

चिन्तित रहनेके कारण ही देववालाका मन सासारिक भोगोसे उदा-सीन रहने लगा । जब इसके पतिको भार्याकी उदासीनताका कारण मुनि प्रतीत हुआ तो उसने बल्हादो-हारा मुनिकी खाल निकलवा ली। सुनि खनकदुमारने इस अवसरपर अपनी हदता. क्षमा और अहिसा-अक्तिका अपूर्व परिचय दिया है। उनकी अदुभुत सहनशोलताके कारण उन्हें कैवल्यकी ग्राप्ति हुई ।

इस कथाम करुण-रसका परिपाक इतना सुन्दर हुआ कि पापाण-इदय भी इसे पढकर आसू गिराये विना नही रह सकता है। यद्यपि प्रवाहमें शिथिलता है, कथोपकथन भी जीवट नहीं है। मुख्यकथाके सहारे अवान्तर कथानक मी बुखेड़ दिये गये है, जिससे हौलीम सजीवता नहीं आने पायी है। वाक्यगटन अच्छा हुआ है। छोटे-छोटे अर्थपूर्ण वाक्या-का प्रयोगकर वर्माजीने कथाके माध्यम-द्वारा धर्मीकी व्याख्या भी जहाँ-तहाँ

कर दी है। यद्यपि इस प्रयासमें कही-कहीं उन्हें कथाकारके पदका उल्लंघन करना पड़ा है, फिर भी कथाकी गतिमें रुकावट नहीं आने पायी है। चरित्र-चित्रणकी दृष्टिसे यह कथा सुन्दर है। खनककुमारका चारित्रिक विकास आरम्भसे ही दिखलाया गया है।

इसमें वर्माजीने नवीन भावकी योजना की है। पाराणिक आख्यान-को कल्पना-द्वारा चटपटा बनाकर सुस्वाह कर दिया महासती सीतार है। महासती सीताके उल्लबल चरित्रकी ऑकी-द्वारा प्रत्येक पाठक अपने दृदयको पवित्र कर सकता है।

मिथिला नगरीकी रानी निदेहाके गर्भसे युगल सन्तान—एक साथ दो बालक उत्तन्न हुए। उप और थालीकी एक ही साथ झनकार हुई। अन्तः पुरमं और वाहर आनन्ट मनाया जाने लगा। कथानक बाल सूर्य और चन्द्रके समान उनके तेलको देखकर राजा-रानीके आनन्टका ठिकाना न रहा। पर भणभर पहले जहाँ आनन्टकी लहरे उत्पन्न हो रही था, वहाँ हृदय-वेधी हाहाकार मुनाई पड़ने लगा। ऑखोके तारे पुत्रको कोई बडी चनुगईने चुराकर हो गया। अनुमन्धान करनेपर भी बालकका पता न लग समा।

कम्याका नाम गीता ग्ला गया। जनक, युवती होनेपर गीताकी अप्रतिम रूप-राशिको देखकर उनके तुल्य वर प्रान करनेके किए चिन्तित थे। जनकने योग्य वरकी तलाश करनेके हिए निर्दा राजकुमारीको देखा, पर गीताके योग्य एक भी नहीं बचा।

वस्यर देशके म्लेच्छराजाके उपद्रवीका हमन करनेने लिए जनक महाराधने अपनी शहायताके हिन्द अयोध्यान्त्रपति सतागढ दहारभने शुलामा। जब अयोध्याने सेना जनककी मतायताके लिए प्रत्यान करने नगी तो समने आग्रहपूर्वक महाराजने नेनाके गाथ धानेकी अनुमति से ली। मिथिका पशुचकर समने केंक्छ साजाकेंगर आक्रमण किया कीर

१, प्रसाशक-आत्मानन्द जैन दे बट मोमार्टी, अंवाला शहर ।

उन्हें अपने वश कर लिया । रामके इस कार्यसे जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सीताके योग्य वर समझ उन्होंके साथ सीताका विवाह करनेका निश्चय कर लिया ।

जब नारदने सीताके रूपकी प्रशंसा सुनी तो वह उसको देखनेके लिए मिथिला आये । नारद उस समय इतने आतुर ये कि राजाके पास न जाकर सीधे अन्तः पुरमें सीताके पास चले गये। सीता अपने कमरेंमें अकेली ही थी, अतः वह उनके अद्भुत रूपको देखकर हर गयी तथा चिल्लाने लगी । अन्तःपुरके नौकरोने नारदकी दुर्दशा की, जिससे अप-मानित नारदने सीतासे प्रतिशोध केनेकी भावनासे इसका एक सुन्दर चित्र खींचा और उसे चन्द्रगति विद्याघरके रुढके भामण्डलको भेट किया । भामण्डळ उस चित्रको देखते ही मुग्ध हो गया । मदनज्बरके कारण वह खाना-पीना भी भूछ गया। पुत्रकी इस दशाको देखकर विद्याधरने नारदको अपने पास बुळाया और चित्राकित कन्याका पता पूछा । नारदके कथनानुसार उस विद्याधरने विद्याके प्रभावसे महाराव जनकको रातमे सोते हुए अपने यहाँ बुळा लिया। जब जनक जागे वो अपनेको एक अपरिचित स्थानमे पाकर पूछने रूगे कि मै कहाँ आ गया हुं १ चन्द्रपति विद्याधरने उससे सीताका विवाह भामण्डलके साथ कर देनेको कहा । महाराज जनकने वड़ी दृढ़तासे विद्याघरको उत्तर दिया। अन्तमें विद्याथरने 'वज्रावर्त' और 'अर्णवावर्त' नामक दो धनुष जनकरी दिये और कहा कि सीता का स्वयंवर करो, जो स्वयंवरमे इन दोना धनुषोंमेरो एक धनुषको वोड़ देगा ; उसीके साथ सीताका विवाह होगा। जनक किसी प्रकार विद्यापरकी शर्त मंजूर कर मिथिला आ गये और सीताका स्वयवर रचा । रामने स्वयंवरमे घनुष तोड़ा और उन्हींके राध सीताका विवाह हो गया।

विवाहके उपरान्त कुछ ही दिनोंके बाद कैकेयीका वरदान माँगना और राजाका वनप्रयाण आता है। वनमें अनेक कारण-कळापोंके मिलने- पर सीताका हरण हो जाता है। इकामे सीताको अनेक कष्ट सहन करने पढ़ते हैं। इन्मान-द्वारा सीताका समाचार पाकर रामचन्द्र सुप्रीवकी सहायतासे रावणपर आक्रमण करते है और इकाका विजयकर सीताको हे आते हैं। अयोध्यामें आनेपर सीतापर दोषारोपण किया जाता है, फहरतः राम सीताको घरसे निर्वासित कर देते है। वज्जबके यहाँ सीता इवण और अंकुशको जन्म देती है; इन दोनोका रामसे युद्ध होता है। परिचय हो जानेपर सीताकी अग्नि-परीक्षा छी जाती है। सतीके दिव्य तेजसे अग्नि जल बन जाती है और वह ससारकी स्वार्थपरता देखकर विरक्त हो जैनटीक्षा छे हेती है और तपस्या कर स्वर्ग पाती है।

इस कथामें कथोपकथन प्रमावशाली वन पड़े है। लेखकने चरित्र-चित्रणमें मी अपूर्व सफलता प्राप्त की है। सवाद कथाकी गतिको कितना प्रवाहमय बनाते है यह निम्न उद्धरणसे रपष्ट है। नारद मनही मन बढ़बढ़ाते हुए कहते है—"हूँ! यह दुर्दशा यह अत्याचार! नारदसे ऐसा व्यवहार! ठीक है। व्याधियोंको देख लूँगा। सीता! सीता! तुझे धन यौबनका गर्व है, उस गर्बके कारण तुने नारदका अपमान किया है। अच्छा है! नारद अपमानका बदछा छेवा जानता है। नारद थोडे ही दिनोंमें तुझे इसका फल चलायेगा ओर ऐसा फल चलायेगा कि जिससे कारण तू जनमभरतक हृद्य-वेदनासे जलती रहेगी।" इस प्रकार इस कहानीमे कथातत्वोका यथेष्ट समावेश किया गया है।

इस रचनामें उत्सुकता गुण पर्याप्त मात्रामें विद्यमान है। छेखक वर्माजीने पौराणिक आख्यानमे भी कल्पनाका यथेष्ट सम्मिश्रण किया है।

सुरसुन्दरी एक राजाकी कन्या है और अमरकुमार एक सेटका पुत्र । दोनो एक साथ अव्ययन करते है, दोनों-में परस्पर आकर्षण , उत्पन्न होता है और वे दानो प्रेमपाशमें वॅघ जाते है । एक दिन कुमारी अपने पल्लेमे सात कोड़ियाँ बाँधकर ले जाती है

१. प्रकाशक आत्मानन्द जैव ट्रैक्ट सोसाइटी, अंवाला शहर।

भीर अमरकुमार खोळकर मिठाई मॅगाकर वॉट देता है। राजकुमारी कुमारके इस कुत्यसे क्रोधित होती है और कहती है कि सात कोडीमें राज्य प्राप्त किया जा सकता है।

दोनोका विवाह हो जाता है। अमरकुमार न्यापार करने जाता है, साथमें सुरसुन्दरी भी। सिंहळ द्वीपके वनमें जहाज रोककर टोनों गये। सुन्दरी अमरके बुटनोपर सिर रखकर सो गयी। अमरको सुन्दरीके पूर्वके करुवचन और अपना अपमान याद आया; अतः वह उसके सिरके नीचे पत्थर लगाकर वहीं सोता छोड़ चळ दिया।

जब सुन्दरीकी निद्रा मग हुई तो उसने अपने अचलमें सात कौढियाँ विधी पायीं; साथ ही एक पत्र, जिसमें लिखा था कि सात कौढ़ियों साथ लेकर रानी बनो । सुन्दरीका क्षोभ जाता रहा और अत्रियत्व जागत हो गया । उसकी आत्मा वोल उठी—"किः सुरसुन्दरी, नारी होकर तेरे यह भाव ! पुरुपका धर्म कठोरता है, नारीका धर्म कमनीयता और कोमलता । पुरुपका कार्य निद्यता है तो कीका कार्य धर्म-द्या" । इसके पश्चात् वह निश्चय करती है कि में अत्रिय सन्तान हूं, इस प्रतारणाका बदला अवन्य लंगी।

रात्रिके समय उस पहाड़की गुफासे कठोर ध्वनि करता हुआ एक राध्यस निकला। सुन्दरीके दिन्य तेजसे मयभीत हो वह उसे पुत्रीवत् मानने लगा। कुछ समय उपरान्त वहाँ एक सेठ आता है और वह उसे ले जाता है। उसकी दृष्टिमे पाप समा जाता है, जिससे वह उसे एक वेग्याके हाथ येच देता है, सुन्दरी किसी मकार वहाँसे छुटकारा पाकर समुद्रकी उत्ताल तरगोंमे पहुँचती है और फिर सेठके नाविकों-द्वारा त्राण पाती है। वहाँ भी उसी विपत्तिको प्राम होती है, किन्तु एक दासी-द्वारा रक्षण पा अपना छुटकारा खोजती है। इसी बीच मुनिराजका दर्शन कर अपने पतिसे मिलनेका समय पूछती है। सुन्दरीको अनेक दुराचारियोंके फन्देमें. फसना पढ़ा, अनेकोने उसके शिल्को लूटनेकी कोशिश की, पर वह अपने

व्रतपर हढ रही। उसकी हढताके कारण उसकी विपत्तियाँ काफूर होती गर्यो।

अन्तमे अपना नाम विमल्वाहन रखकर उन्हीं सात कौड़ियों-द्वारा न्यापार करती है। एक चोरका पता लगानेपर राजकुमारीके साथ विवाह और आधा राज्य भी प्राप्त कर लेती है। अमरकुमार मी न्यापारके लिए उसी नगरीमे आता है और बारह वर्षके परचात् दोनोका पुनः मिलन हो जाता है। मानिनी नारीकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाती है, और पुरुपका अह-भाव नत हो जाता है।

इस कृतिमे लेखकने नारी-तेज, उसकी महत्ता, धैर्य, साहस और अमताका पूर्ण परिचय दिया है। सकस्य और व्रतपर दृढ नारीके समक्ष अत्याचारियोके अत्याचार शान्त हो जाते हैं। पुरुप कितना अविश्वसनीय हो सकता है, यह सुर-सुन्दरीके निम्न कथनसे स्पष्ट है—

"विश्वासघातक, दुराचारी, धर्माधर्मविचारहीन, प्रतिज्ञाका भंग करनेवाले भयवा गळके समान स्त्रीको शेरकी तरह अपना मक्षण सम-झनेवाले पुरुपोंसे जितना दूर रहा जाय, उतना ही भच्छा है।"

इस रचनाकी भाषा विशुद्ध साहित्यक हिन्दी है, उर्दू और फारसीके प्रचलित शब्दोका भी प्रयोग किया गया है। भाषामें स्निग्धता, कोमलता और माधुर्य तीनो गुण विद्यमान हैं। जैली सरस है, साथ ही सगिटत, प्रवाहपूर्ण और सरल है। रोचकता और सजीवता इस कथामे सर्वत्र विद्यमान है। कोई भी पाठक पदना आरम्म करनेपर, इसे समाप्त किये विना विश्वास नहीं ले सकता है। प्रवाहकी तीन्नतामें पडकर वह एक किनारे पहुँच ही जाता है।

इस कथामें सती दमयन्तीके शील, पातित्रत और गुणोकी महत्ता सती दमयन्ती वतलायी गयी है। आदर्शकी अवहेलना आजके लेखक मले ही करते रहे, पर वास्तविकता यह है कि आदर्शके विना मानव-जीवन प्रमतिशील नहीं वन सकता है। नल परिस्थितिवरा या पूर्वोपार्जित अशुभ कर्मानुसार सूतकीडामे रत हो जाता है और इसे सहित सब कुछ हार जाता है। राज-पाट छोड़कर नल वनको चल देता है और दमयन्ती पातिव्रत धर्मके अनुसार उसका अनुसरण करती है। क्वड़ उसकी मर्स्तना करता है, किन्तु सतीत्वकी विजय होती है। नल वनमें दमयन्तीको सोती हुई छोड़ देता है और स्वय चला जाता है। निद्रा भग होनेपर वह अपने अंचल्प्रे लिखे लेखको पढ़ती है और उसके अनुसार मार्गपर चल पड़ती है। मार्गम अनेक अघटित घटनाएँ घटित होती है, जिनके द्वारा उसका नारीत्व निखरता जाता है। अन्तमे चन्द्रयशा मौसीके यहाँसे पिताके घर पहुँच जाती है और इघर इसी नगरीमें नल आता है। सूर्यपाक बनाता है, दमयन्ती अपने पतिको पहचान लेती है और वारह वर्षके पश्चात् दोनोका मिलन होता है। नल दमयन्तीको अपनी यक्ष सम्बन्धी कथा सुनाता है।

मापा, शैली और कया-विस्तारकी दृष्टिसे इसमे नवीनता होनेपर मी कुछ ऐसी अलैकिक घटनाएँ हैं, जो आजके युगमें अविश्वसनीय माल्स पड़ंगी। उदाहरणार्थ सतीके तेजसे ग्रुग्क सरोवरका जल परिपूर्ण होना, कैदीकी वेड़ियाँ ट्रना और डाकुओका माग जाना आदि। चरित्र-चित्रणमे इस कृतिमे टेखकने पौराणिकताको पूर्ण रूपसे अपनाया है, यही कारण है कि दमयन्तीका चरित्र अलैकिक और अमानवीय वन गया है। मापा सरल और मुहावरेदार है, रोचकता और उत्सुकता आयोपान्त विश्वमान है।

इस पौराणिक कथाके लेखक मागमल शर्मा है। इसमे पुण्य-पापका फल दिखलाया गया है। मनुष्य परिस्थितियों और वातावरणके अनुसार किस प्रकार नीचसे नीच और उचसे उच्च कार्य कर सकता है। प्रतिकृत्ल परिस्थिति और वातावरणके रह-नेपर जो व्यक्ति जधन्य कृत्य करता हुआ देखा जाता है, वही अनुकृत्ल १ प्रकाशक आत्मानन्द जैन है कर सोसाइटी, अम्बाला शहर।

वातावरण और परिस्थितियोके होनेपर उत्तम कार्य करता है। इस कथाका प्रधान पात्र देवदत्त और नायिका रूपसुन्दरी है।

रूपसुन्दरी कृपक मार्या है और देवदत्त धूर्त साधु-कुमार । दोनोका स्नेह हो जाता है। रूपसुन्दरी कामान्य हो अपना सतीत्व खो देना चाहती है, पर एक मुनिराजके दर्शनसे उसे आत्मबोध प्राप्त हो जाता है। धूर्त देवदत्त उसके पितका मायावी भेष घर कर आता है और वास्तिवक पितसे झराडा करने खगता है। रूपसुन्दरी एक ही रूपके दो पुरुपोको देखकर सशकित हो जाती है और अपना न्याय करानेके लिए न्यायाल्यकी शरण लेती है। अमयकुमार यथार्थ न्याय करता है और सतीके दिन्य तेजसे प्रजा नाच उठती है। कपटी देवदत्तको अपने कुकुत्यपर पश्चात्ताप होता है और रूपसुन्दरीके चरणोमे गिर क्षमा याचना करता है। चारां ओर सतीकी जय-जय ध्वनि सुनाई पड़ने खगती है।

चारित्रिक विकासकी दृष्टिसे वह कथा सुन्दर है। मनुष्य कमजोरियोका पुतला है, कोई भी नर नारी किसी भी क्षण किस रूपमे पैरिवर्तित हो सकता है, इसका कुछ भी ठीक नहीं है। द्वन्द्वात्मक चारित्र मानव जीवनकी विशेष निषि है। देखकने कथोपकथनोको प्रभावोत्पाटक वनानेका पूरा प्रयत्न किया है।

'मुझे तेरे मधुप्रेमका एकवार स्वाद मिछे तो ?'

"हॅं ! ऐसे अभद्र शब्द, खबरदार, फिर मुँहसे न निकालना। तेरे जैसे नीच मनुष्योंको तो मेरा दर्शन भी न होगा।"

नारी-पात्रोका आदर्श चरित्र प्रस्तुत करनेमे श्री प॰ मृल्चन्द्र 'वत्सल'का नाम भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। आपने पुराने जैन कथानकोंको छेकर नवीन दगसे अनेक सित्यों और देवियोंके चरित्रोको प्रस्तुत किया है। यद्यपि शैळी परिमार्जित है, तो भी पूर्णतथा आधुनिक टेक-निकका निर्वाह किसी भी कथामे नहीं हो सका है। 'सती-रल'में कुमारी

१. प्रकाशक—साहित्य रत्नाखय, विननौर ।

श्राह्मी और सुन्दरी, चन्दनाकुमारी और ब्रह्मचारिणी अनन्तमती, वे तीन कथाएँ दी गयी हैं। इन कथाओंमें अनेक त्थानापर लेखक उपदेशकं रूपमे पाठकाँके समश्र प्रस्तुत होता है। कथाओंमें मृलतत्त्रोंका सक्ति करनेका प्रयास किया गया है; पर सफलता नहीं मिल सकी है।

पौराणिक आख्यानोंको छेकर मौछिक कहानियाँ छिखनेगालेंमें सर्वश्री जैनेन्द्रकुमार, यशपाल जैन, भगवत्वरूप 'मगवत्', अश्रयकुमार जैन, वालचन्द्र जैन एम० ए०, और रह्मछाछ 'वंसछ' आदि हैं। महिला लेकिकाओंमें चन्द्रमुखी देवी, चन्द्रप्रमा देवी, श्ररवर्ता देवी और पुष्पादेवीशी कहानियाँ अच्छी होती हैं। दिगम्बरजैनके कथाद्वमें कई नवीन छेलकोशी भी कथाएँ छपी हैं। जैन महिलादर्शने भी सन् १९४६ में प्राचीन महिला कथाद्व प्रकाशित किया था। इस अंककी कहानियों में श्रीमती चन्द्रप्रम देवीकी 'नीली' श्रीपंक कहानी कहानी-कछाकी दृष्टिसे अच्छी है। आरम्म और अन्त दोनों ही सुन्दर हुए हैं।

श्री जैनेन्द्रकुमार ख्य्यप्रतिष्ठ कलाकार हैं । आपने चार्वक्रिक सेकड़ो कथाएँ लिखी हैं। आपकी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक गुणें के अतिरिक्त विचारों और टार्शनिकताका गाम्मीर्य मी विद्यमान हैं। नाइक कथाकार होनेके कारण, जैनेन्द्रजीके विचारों मी माइक्ताका होना रवामाविक है। आपकी कथाओं में वलाके दोनों तत्त्व—चित्रोंका एक समृह और उन्हें अनुप्राणित करनेवाला मार्वोका स्पष्ट रण्टन विद्यमन है। मार्वो और चित्रोंका कैसा मुन्दर समन्वय जैनेन्द्रजीकी कलां है, अन्यत्र किटनाईसे मिल सकेगा।

आपकी 'वाहुवर्छा' और 'विद्युक्त' ये दो कथाएँ जैनसाहिन्नी अमृत्य निधि हैं। 'वाहुवर्छा' कथामें वाहुवर्छाके चित्रका विन्छेपण बहुत स्टम मनोवैज्ञानिक रूपसे हुआ है। इसमें उस समयकी परम्परा और सामाजिक विश्वासोंकी स्पष्ट झॉकी विद्यमान है। कथानकके कछेन्समें पात्रोंका परिचय अभिनयात्मक रूपसे प्राप्त हो जाता है। पात्रोंकी आण्ड-

٦

की वात-चीत और माव-मंगिमाके समन्वयने कथोपकथनको इतना प्रमा-चक वना दिया है, जिससे कोई मी पाठक कलाकारके उद्देश्यको दृढयंगम कर सकता है। कहानीमें इतनी रोचकता और सरसता है, कि आरम्म कर देनेपर समाप्त किये विना जी नहीं मानता।

विद्युचर हितानापुरके राजा संवरके ज्येष्ठ पुत्र थे। कुमार विद्यु ज्वर-की शिक्षा-दीक्षा राजकुमारोकी मॉित हुई। समस्त विद्याओं में प्रवीण हो जानेके उपरान्त कुमारने निश्चय किया कि वह चोर वनेगा। कुमारने चोरीके मार्गमे आगे कहीं ममता और मोह वाषक न हों, इससे पहले पिताके यहां ही चोरी करना आवस्यक समझा। ग्रुम काम घरसे ही ग्रुस् हों, Charity begins at home अर्थात् पहली चोरीका लक्ष्य अपने चरका ही राजमहल और अपने पिताका ही राजकोप न हो तो क्या हो।

विद्युच्चरने एक असाधारण चोरके समान अपने पिताके ही राजकोषते एक सहस्र दीनार चुराये। चोरी असाधारण थी—परिमाणमं,
साहसिकतामे और कौश्रकमे भी। जब महीनो परिश्रम करनेपर भी चोरका
प्ता न रूग सका तो कुमारने त्वयं ही जाकर पितासे चोरीकी बात कह
ही। पहले तो पिताको विश्वास न हुआ, किन्तु कुमारने वार-वार उमी
वातको दुहराया और चोरीका व्यवसाय करनेका अपना निश्चय प्रकट
किया तो पिताकी ऑर्खोसे अश्रुधारा प्रवाहित होने ख्या। क्षोमके कारण
उनके मुखले अधिक न निकल सका, कैवल यही कहा कि यह नुच्छ और
धणित कार्य नुम्हारे करनेके योग्य नहीं। पिताके द्वारा अनेक प्रकारमे
समझाये जानेपर भी कुमारने कुछ नहीं सुना और वह चोरीके पेशेमे
प्रवीण हो गया। चार्रो और उसका आतद्ध व्याप्त था, धनिकोके प्राण
ही सखते थे। निर्यक हिंसाका प्रयोग करना विद्युच्चरको इष्ट नहीं था।
वह एक डाकुओंके दलका मुखिया था।

कुछ समयके उपरान्त वह राजगृही नगरीमे गया और वहाँ वसन्त-

तिलका नामकी वारविनताके यहाँ टहरा। कई महीनोंके उपरान्त एक दिन इसी नगरीमें स्वामी जम्बृकुमारके स्वामतकी तैयारीमें सारा नगर अलंकृत किया जा रहा था। जब विद्युक्तरने महाराज श्रेणिकके नाय जन्बृकुमारको देखा और उनका यथार्थ परिचय प्राप्त हुआ, तो उसके मनमें भी अपने कार्योके प्रति विचित्कसा उत्पन्न हुई। फलतः परिगृहशं समत्त दुःखोका कारण ज्ञातकर वह भी विरक्त हो गया। काल्यन्तरं उसने मी जैनेवरी दीक्षा ग्रहण की और अपना आत्म-कल्याण किया।

इस कथाका सर्वस्व कथोपकथन है। कलाकारने कथाकी गनिको किम प्रकार बढ़ाया है, यह निम्न उढरणोंसे स्पष्ट है।

"पिताजी, हेयोपादेय हो भी तो आपके कर्तं व्य भार अपने मार्गने उस दिखे कुछ अन्तर नहीं जान पहता। आपको नमा इतनी एकान्त निश्चिन्तता, इतना विपुल सुन्न, सम्मान और अधिकार-ऐन्धर्यका इतना हेर, क्या दूसरेके भागको बिना छीने वन सकता है ? आप क्या समझते हैं, आप कुछ दूसरेका अपहरण नहीं करते ? आपका 'राजापन' क्या और सबके 'प्रजापन' पर ही स्थापित नहीं हैं ? आपकी प्रजापन आरों की गुलामीपर ही नहीं सड़ी ? आपकी सम्पन्नता औरोंकी गुलामीपर ही नहीं सड़ी ? आपकी सम्पन्नता औरोंकी गरीवीपर सुन्न दुन्नपर, आपका विलास उनकी रोटीकी चीन्तपर, कोय उनके टेन्प पर, और आपका सबकुछ क्या उनके सवकुछको कुचलकर, उसपर ही नहीं खड़ा लहलहा रहा ? फिर में उसपर चलता हूँ तो क्या हर्न हैं ? हाँ, अन्तर है तो इतना है कि आपके क्षेत्रका विस्तार सीमित है, पर मेरे कार्यके लिए क्षेत्रकी कोई सीमा नहीं; और मेरे कार्यके जिकार हुट छटें लोग होने हैं, जब कि आपका राजत्व छोटेन्वरे, हांन-सम्पन्न, की पुरुष, वच्चेन्त्रक्वे सवको एक-सा पीसता है। हमीलिए मुझे अपना मार्ग उपाय ठीक माल्यम होता है।"

"कुमार, बहस न करो । कुकर्ममें ऐसी हठ सवावह है । राजा समाजतन्त्रके सुरक्षण और स्थायित्वके लिए आवज्यक है, चोर उस तन्त्रके लिए शाप है, धुन है, जो उसमेसे ही असावधानतासे उठता है और उसी तन्त्रको खाने लगता है।"

"राजा उस तन्त्रके लिए आवश्यक है! नयो आवश्यक है? इस-लिए कि राजाओ-दारा परिपालित परिपुष्ट विद्वानोंकी किताबोका ज्ञान यही बतलाता है ?—नहीं तो बताइए, नयों आवश्यक है? नया राजाका महल न रहे तो सब मर जाँय, उसका मुकुट दूटे तो सब दूर जाँय, और सिंहासन न रहे तो क्या कुछ रहे ही नहीं? बताइये फिर क्यों आवश्यक है ?"

जैनेन्द्रजीने इस कथामें जनतन्त्रके तत्त्वोका भी यथेष्ट समावेश किया है। कहानी-कलाकी दृष्टिसे यह पूर्ण सफळ कथा है।

श्री बालचन्द्र जैन एस० ए०ने पौराणिक उपाख्यानोंको लेकर नवीन जैलीमे कहानियाँ लिखी है। प्रस्तुत सकलनमें कई कहानियाँ सात्म-समर्पण है। इस संकलनभी सबसे पहली कहानी आत्म-समर्पण स्मर्पण है। इसमें नारी-प्रतिष्ठाका मृतिमान चित्र है। राजुलके बच्चनोसे नारी-प्रशुत्व साकार हो जाता है—"नारीकी क्रियाएँ रम्म नहीं होतीं स्वामिन् ! वह सच्चे हृदयसे काम करती है। विलास में पछी नारी संयम और साधनाकी महत्ता अच्छी तरह समझती है।" पुरुषके हृदयमे नारीके प्रति अविश्वास कितना प्रगाद है, यह नेमि कुमारके शब्दोंसे प्रत्यक्ष हो जाता है—"नारी"। नेमिकुमारने आश्चर्यसे उसकी ओर देखा—"क्या तम सच कह रही हो।"

"साम्राज्यका मृत्य" कहानीमे मौतिक खण्डहरके वक्षस्थलको चीर आच्यात्मिकताका प्रासाद निर्मित किया है। षट्खण्डाधिपति भरतका अहकार बाहुबलीके त्यागके समक्ष चूर-चूर हो जाता है। उनके निम्न शब्दोंसे उनके दम्मके प्रति ग्लानिका भाव स्पष्ट लक्षित होता है—"मैं तो उनके आपका प्रतिनिधि बनकर प्रजाकी सेवा कर रहा हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अर्किचन हूँ।"

'दम्भका अन्त' कहानीमे मानव परिस्थितियोंका सुन्दर चित्रण हुआ है। मनुष्य किस परिस्थितिमे पड़कर अपने हृदयको छुपानेका प्रयत्न करता है, यह क्राणके जीवनसे स्पष्ट हो जाता है । कथोपकथन तो इन कहानीका बहुत ही युन्दर बन पड़ा है। सारी कथाकी गतिशीलताको मनोरम और मर्मस्पर्शी बनानेके लिए संवादोंको लेखकने जीवट बनानेमें किसी भी प्रकारकी कभी नहीं की है। "मैंने छोक-व्यवहारकी अपेक्षा ऐसा कहा था भगवन्"! त्रैलोक्य-स्वामीसे कृष्णका जाल प्रकार न था। नेमिकुमार बोळे-- "वाणी-दृद्यका प्रतिरूप नहीं है, कृष्ण," "तुम्हारी वाणी और विचारोंमें असंगति है"। अहंकारवश मानव नैसर्गिक विधानींपर विजय प्राप्त करनेको कटिवद् हो जाता है, अतः द्वीपायन कहता है-"मैं इतनी दूर आगूँगा कि द्वारिकाका मुँह भी न देखना पढ़े और न न्यर्थ ही इतनी हिंसाका पाप भोगना पड़े"। अभिमानके मिथ्याजलधिमे तैरनेवाला कृष्ण अपनेको चतुर नाविकसे कम नहीं समझता; किन्तु जन कमोंके तुफानमें पह उसकी अहनिद्रा भंग हो जाती है, तब उसका हृदय स्वय कह उठता है- "तुम निर्दोप हो जरत् ! भगवान्ने सत्य ही कहा था, मेरे दम्भका अन्त हुआ"।

रक्षावन्यन मर्भस्यशीं है। इस में करुणा, त्याग और सहनशीलताकी उद्घावना सुन्टर हुई है। मुनियोपर भीपण उपवर्ग आ जानेसे समत्त नगर करुणाका प्रतिविम्य सा प्रतीत होता है—"जनता सुनियों के उपसर्ग स्रस्त है, तृप वचनवद्ध अपनेको असमर्थ जान महलों में छुपा है" कहानी-कारने मुनि विग्णु कुमारके बचनो-द्वारा त्याग और स्यमका लक्ष्य प्रकट करते हुए कहलाया है—"दिगम्यर सुनि सांसारिक मोग और विभव के लिए अपने शरीरको नहीं तपाते। उन्हें तो आत्म-सिद्धि चाहिए, वहीं पृक्ष अभिलापा, वही एक जिक्षा"। राजा उम्म और पाखण्डोंको ढको-सला वतलाते हुए कहता है—"राजाको कोई धर्म वहीं होता मन्त्री

महोदय। प्रजाका धर्म ही राजाका धर्म है। मेरा भी वही धर्म है, जो प्रजाका है। मै हर धर्म और जातिका संरक्षक हूँ"। रक्षावन्धन पर्वका प्रचलन भी मुनिरक्षाके कारण हुआ है, यह कथा इस वातकी पुष्टि करती है।

'गुरु दक्षिणा' यह कहानी लेखकके हृदयका प्रतिविग्न प्रतीत होती है। इसमें मृदुल और कर्कश कर्त्तव्योंके मध्य नारी हृदयका रनेह प्रवाहित है। पर्वतका भीपण दम्म और नारदका यथार्थ तर्क नारी हृदयको निच-लित कर देते हैं; करणा और वात्सस्यकी सरिता उसे बहा ले जाती है वास्तविक क्षेत्रके उस पार, जहाँ वसुका मौतिक श्ररीर बिना पतवारकी मॉति हगमग हो रहा है। मन्त्रीके वचनसे वसु चौक पड़ा—''निणंय'' वह बोला। इस कहानीका स्तम्म है सस्य और वचन पालनका हृद् निम्चय। पर्वतका पक्ष ठीक है, मैं निणंय देता हूं''।

'निर्दोप' यह कहानी मानवकी वासनाओं और कमजोरियोपर पूरा प्रकाश डाल्ती है। कामुक व्यक्तिकी विचारशक्तिका किस प्रकार लोप हो जाता है और दृढ संकर्सी व्यक्ति ससारके सारे प्रलोमनोको किस प्रकार छुकरा देता है, यह इससे स्पष्ट हुए विना नहीं रह सकता। नारी-हृदय कितना संकुचित और दम्मी हो सकता है, यह रानीके बचनोंसे प्रत्यक्ष है ''महाराजको स्चना दो, यह नीच मुझसे बलातकार करना चाहता था''। पापी जब अपनी गलतीको समझ लेता है, तो उसका पाप नहीं रहता, विक कमजोरी माना जाता है। दम्म और पाखण्डमें ही पापका निवास है। पन्चात्तापकी उप्णतासे पाप जल जाता है, पानी या उन-पदार्थ हो नालीसे वह जाता है। रानी भी कह उठती है—''मुझ पापिनीको क्षमा करों सुदर्शन"। पुरुषके हृदयकी उदारता भी यहां व्यक्त होती है, और सुदर्शन कहता है—''माँ मैं निर्दोप हूं"।

आत्माकी शक्तिमें बताया गया है कि आत्मशक्ति स्सारकी समस्त शक्तियोकी अपेक्षा अद्वितीय है। जब इस शक्तिका विकास हो जाता है; तव भय, निराशा और घवडाइटका नामोनिशान भी नहीं रहता।
"मनुष्यरव देवस्वसे उच्च है महाराज"। वचनमे अपरिमित आत्मशक्ति
निहित है। यही कारण है कि उनके मस्तकके नम्र होते ही शिवल्डिइ
सैकडो उकड़ोंमे विभक्त हो जाता है और वहाँ एक अलौकिक प्रकाशपुत्र
आविर्भूत होता है। शिवल्डिङ्क स्थानपर चन्द्रप्रम तीर्थकरका विम्व प्रकट
होते ही राजा गर्वहीन हो जाता है और कह उठता है—"मैं आपका
शिष्य हूं महाराज"।

'विख्यान' कथा मानव कर्तव्यमें ओत-प्रोत है। धर्मप्रेमी, इटप्रितंत्र अकलक अपने अनुजके साथ बौद्धगुरके समक्ष उपस्थित होते हैं और बुद्धि-चातुर्यद्वारा पूर्ण विद्वत्ता प्राप्त करते हैं। मेद प्रकट हो जानेपर दोनो बन्दी बना लिये जाते हैं। बन्दीग्रहमें निष्कलक कहता है—''इसारा निश्चय दर है।'' आगे कहता है—''पुरुपार्थ उससे प्रवल होगा मैया।'' मै शक्तिपर विश्वास करता हूं। आत्मबल्दिदानकी गाया इसी एक वाक्यपर आश्रित है—''भैया शीश्रता करो वे आ पहुँचे। जिन्दामंकी रक्षा तुम्हारे हाथ है।'' तलवारोंके बीच निष्कलक 'नमो सिद्धाण' कहकर शान्त हो जाता है। वह स्वय मिटकर धर्मके प्रचार शीर प्रसारके लिए अपने आग्रहको सुरक्षित रखता है।

'सत्यकी ओर' कहानीमें त्याग और विवेक-शक्ति द्वारा सन्देहका प्रासाद उहता हुआ चित्रित किया गया है। ''मैं सच कहता हूँ महाराज, चोर मेरी दृष्टिसे घुस नहीं सकता। मेरी शिक्षा असमर्थ नहीं हो सकती।'' सत्यकी अनुमूर्ति हो जानेपर विद्युच्चर कहता है—''हाँ, श्रीमान् कुख्यात विद्युच्चर में ही हूँ''.....'सुझे राज्यकी आवस्यकता नहीं महाराज, सुझे इससे मृणा है।''

'मोह-निवारण' इस कहानीमें आस्मिक शक्तिकी सर्वोपरिता व्यक्त की गयी है।कर्म-शक्तिको भी यह शक्ति अपने अधिकारमे रखती है। समदशी भगवान् महावीरका उपदेश सभी प्राणी अवण करते थे, इस बातको प्रकट फरता हुआ लेखक कहता है—"अमण महावीर मगवान्की समामे सभी प्राणियोंको समानाधिकार रहता है। देव और अदेव, मनुष्य और पशु-पक्षी, सब ऊँच और नीचके मेदको मूलकर समान आसनपर बैठते है, परस्पर विरोधी प्राणी अपने वैरको मूलकर रनेहाई हो जाते है। विश्ववन्युत्व का सचा आदर्श वही देखा जाता है। जब विवेक जागत हो जाता है तो मोहका अन्त होते विलम्ब नही होता—"मुझे कुछ न चाहिए कुमार, नुमने मुझे आज सचा का दिखाया है, नुम मेरे गुरु हो। आज मैं विजयी हुआ कुमार मुझे प्रायक्षित्त दो।"

'अजन निरजन हो गया' कहानी में बताया गया है कि विपय-वासनाओं से झल्या प्राणी ज्ञानकी नन्हीं आभा पाते ही चमक जाता है। इस अमृतकी फुहरी बृन्दें उसे अमर बना देती हैं। क्यामा गणिकाके मोहपाशमें आबद्ध अजन अपनी आत्मशक्तिपर स्वय चिकत हो जाता है— "चारों और प्रकाश छा गया। अंजनको अपनी सफलताका ज्ञान हुआ, पर सफलताके पद्मात् वीरोंको हपं नहीं होता। उन्हें उपेक्षा होने कगती है।"

'सौन्दर्यंकी परख' में मौतिक सौन्दर्य क्षणमगुर है, मिथ्या प्रतीतिके कारण इस सौन्दर्यंके मोहपाशमें व्यक्त व्यक्ति नानाप्रकारके कष्ट सहन करता है। जब मौतिक सौन्दर्यंका नशा उत्तर जाता है तो यथार्थ अनुभव होने कगता है—"आपने बयार्थ कहा महाशय, प्रत्येक वस्तु क्षणिक है। यह विभव, यह शासन, यह शासन, यह शासन केता वह सौवन किसी न किसी क्षण नष्ट होंगे हो। मैं आपका कृतज्ञ हूं, आपने मेरी सूली आतमा को सत्ययके दर्शन कराये।"

'वसन्तसेना' कथामें बताया गया है कि जिन्हें हम संसारमे पतित और नीच समझते हैं, उनमें भी सचाई होती है। वे भी ईमानदार, हद-प्रतिज और कर्त्तव्यपरायण बन सकते है। वसन्तसेना वेग्यापुत्री होकर भी पातिव्रतके आदर्शका पूर्ण पालन करती है। प्रेमी चारदत्तके अकिंचन हो जानेपर भी वसन्तरेना कहती है—"मेरा घन तुम्हारा है चाह। मैं आपकी दासी हूँ, मुझे अन्य न समिक्षये नाथ।" जब वसन्तरेनाकी माँ निर्धन चारुटत्तको उकराना चाहती है तो वह खीझ उठती है—"कितनी निष्दुर हो माँ, जिसने तुन्हें छप्पनकोटि दीनारें दीं, उसे ही निर्धन कहती हो।" पुनः चारुदत्तरे प्रार्थना करती है—"मुझे स्वीकार करो नाथ, मैं आपकी गृहिणी वन्ता।"

'परिवर्तन' कहानी मे प्रकट किया गया है कि खूंखार पुरुप नारीकें मधुर सहयोगको पाकर ही मनुष्य बनता है। सम्राट् अणिक अमिमानमं आकर मुनिके गल्डेमें मृत सर्प डाल्ड देता है, घर आनेपर अपने इस कार्यकी आत्मप्रशसा करता हुआ अपनी पत्नी चेल्नासे मुनिनिन्दा करता है। सम्राशी मधुर और विनीत बचनोमें समझाती हुई सम्राट्के हृदयको परिवर्तित कर देती है। "चार दिन नहीं नाय, चार महीने बीत बानेपर भी साधु उपसर्ग उपस्थित होनेपर हिगते नहीं।" क्चन मुनते ही अणिकका मिथ्यामिमान चूर-चूर हो जाता है।

इस सग्रहकी कहानियाँ अच्छी है। पौराणिक आख्यानोमे छेलकने नयी जान डाल दी है।

प्लॉट, चरित्र और दृश्यावली (Back ground) की अपेक्षाते इस सम्रहकी कहानियों में छेखक बहुत अग्रों में सफल हुआ है किन्तु स्थिति को प्रोत्साहन देने और कहानियों को तीवतम स्थितिमें पहुँचाने में छेखक असफल रहा है। और उत्सुकता गुण भी पूर्ण रूपसे इन कहानियों में नहीं आ सका है। करपना और भावका सम्मोहक सामवस्य करनेका प्रयास छेखकने किया है, पर पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी है।

इस बीसवी शतीकी जैन कहानियोंमे श्री स्व॰ मगवत् स्वरूप 'मग-वत्' की कहानियाँ अधिक सफल हैं। उनकी कुछ कथाएँ तो निश्चय बेजोड़ हैं। रसभरी, उस दिन, मानवी नामके कहानी सकलन प्रकाशित हो चुके हैं। इस सकलनमे छः कहानियाँ है—नारीत्व, अतीतके पृष्ठोसे, जीवन पुस्तकका अन्तिम पृष्ठ, मातृत्व, चिरजीवी और अनुगामिनी। इनका आधार क्रमशः पद्मपुराण, सम्यत्तवकौमुदी, निशिमोजन कथा, श्रोणक चरित्र, पुण्याखनकथाकोप और पद्म-पुराणका कथानक है। इस सग्रहकी कथाएँ नारी जीवनमे उत्साह, करण, प्रेम, स्तीत्व और सात्त्विक मावोकी अमिन्यखना करनेमे पूर्ण प्रक्षम है।

'नारीत्व' कहानीमें नारीके उत्साह और स्तीत्वका अपूर्व माहात्य दिखलाया गया है। इसमे स्वला नारीका महान् परिचय है। अयोध्या-नरेंग मधूककी महारानीकी वीरताकी स्वणिम झल्क, कर्त्तव्य और साहस, पितवता नारीका तेज एवं स्तीका यश बड़े ही सुन्दर ढगसे चित्रित है। एक ओर नरेश मधूकका दिग्विजयके लिए गमन और दूसरी और दुष्ट राजाओका आक्रमण। ऐसी विकट स्थितिमे महारानीने नारीत्व और कत्तंव्यके प्रलेडको परला। देशके प्रतिनिधित्वके लिए कर्त्तंव्यको महान् समझ रानी स्वय रणागणमें उपस्थित हो जाती है और शत्रुके दाँत खड़े कर यह बतला देती है कि जो नारीको अवला समझते हैं, वे गलत रास्ते-पर है, नारीके रणचण्डी वन जानेपर उसका मुकाविला कोई नहीं कर सकता है।

मधूकको यह सब न रचा । एक कोमळाडी नारीका यह साहस ! नारीत्वका यह अपमान ! महारानी प्रासादके बाहर कर दी गयी । महा-राजको दाहरोग हुआ, सैकडों उपचार किये गये, पर कोई छाम नही । अन्तमें वे सती महारानीकी अञ्चलीके छीटोंसे रोगमुक्त हुए । नारीके दिन्य तेजके समक्ष अभिमानी पुरुपको झकना पढा, उसे उसकी महत्ताका अनुभव हुआ ।

'अतीतके पृष्ठोसे' शीर्षक कहानीमें नारी-दृदयकी कोमलता, सरलता, कड़ता और कठोरताका उचित फल दिखलाया गया है। जिनदत्ताके उदार और घार्मिक हृदयके प्रकाशमें देवीका खड़ कुंठित हो जाता और सिर झकाकर उसे अपनी पराजय स्वीकार करनी पढ़ती है। अन्तमें इंप्यांछ और घातक हृदय मॉकी लाड़ली पुत्री कनकथ्री का वघ उसी खड़ते हो जाता है। सत्य सर्वदा विजयी होता है, मिथ्या प्रचार करनेपर मी सत्य छुपता नहीं, सहन्तों आवरण डाल्ट्नेपर मी स्वंकी खर रिमयों के समान वह प्रकट हो ही जाता है। पाप पानीमें किये गये मल्ड्रेगफें समान कपर उतराये विना नहीं रहता। अतः कनकश्रीकी इंप्यांछ मॉका पाप प्रकट हो जाता है और वह उण्ड पाती है। इस कथामें हृदवकों स्पर्श करनेकी धमता है; घटना-चमत्कार इतना विल्क्षण है, जिससे पाटक रसमन हुए विना नहीं रह सकता।

'जीवन पुस्तकका अन्तिम पृष्ठ' कहानीमें रात्रिमोजन-त्यागका विश्वर माहात्म्य अंकित किया गया है। एक निम्नश्रेणीके वंश्रमे उसक बाल क्रत और नियमोंका पाल्लकर सदाचारसे जीवन व्यतीत करती है। वह कुटुम्बियों-द्वारा नाना प्रकारसे सताये जानेपर भी अपनी प्रतिज्ञाको नहीं छोड़ती। व्रतका सत्परिणाम उसे जन्म-जन्मान्तराँतक मोगना पड़ता है। मानव जीवनको सुस्ती और सम्मन्न वनानेके लिए संयम और त्यागकी अत्यन्त आवश्यकता है।

'मातृत्व'में मातृहृदयका सचा परिचय दिया गया है, पर वतुद्वा भी माँके सहश वात्सल्य करती है। पुत्रके ऊपर प्रेमकी दृष्टि समान होते हुए भी, दोनोंके प्रेममें आकाश-पाताल्का अन्तर है। जब एक ओर पुत्र और दूसरी ओर अतुल वैमक्का प्रश्न उपस्थित होता है, तब असल माता-का हृदय वैमक्को उकराकर पुत्रको अपना लेता है। माताके निःत्वार्य हृदयका इतना ज्वलन्त उदाहरण सम्मक्तः अन्यत्र नहीं मिल सकेगा।

'चिरजीवी' सती गोरवकी अमिब्बंजना करनेवाली कथा है। प्रभा-वती अपने सतीत्वकी रक्षाके ल्लिए अनेक संकट सहन करती है। तुग्रे-द्वार अपहरण होनेपर भी वह अपने दिव्य तेजको प्रकटकर अपनी शक्तिका परिचय देती है। उसके तेजसे देवोके विमान रक जाते है, वे उस सतीको अपने धर्मसे अटल समझ उसकी सब तरहसे सहायता करते है तथा उसे सकटमुक्त कर देते हैं। विश्ववन्द्य नारीके इस कर्मका प्रमाव समीपर पड़ता है, सभी उसका यशोगान करने लगते है।

'अनुगासिनी' में नारी पुरुषकी अनुगासिनी होकर अपना उज्ज्वल आदर्श रखती है, उसे भोगकी अभिलाषा नहीं है। जब वज्रवाहुकी तीन विपय-वासनाकी कडियाँ मुनिराजके दर्शन मात्रसे टूटकर गिर पडती हैं और उसके अन्तरसे विरागकी उज्ज्वल आमा चमक उठती है, तब वह अपनी प्रिय पत्नी और वैभवको त्याग योगी हो जाता है। अपने पतिको इस प्रकार विरक्त होते देखकर रानी मनोरमा भी अपने पति और माईका अनुसरण करती है। सासारिक प्रकोमन और बन्धनोको छिन्न-भिन्न कर देती है।

'मानवी' एकलनमे भाषा, भाव, कयोपकयन और चरित्र-चित्रणकी दृष्टि छेखकको पर्याप्त एफलता मिळी है। पुराने कथानकोको एकाने और स्वारनेमे कलावारकी कला निखर गयी है। सभी कहानियोंका आरम्भ उत्सुकतापूर्ण रीतिसे हुआ है। कहानियोंमें रहस्यका निर्वाह भी उत्सुकता जाग्रत करनेमे एक अपूर्व वेगका सचार होता है, जिससे प्रत्येक पाठककी उत्सुकता बढ़ती जाती है। यही है भगवत्की कला, उन्होंने परिणाम सोचनेका मार पाठकोके कपर छोड दिया है। श्री भगवत्की अन्य फुटकर कहानियोंमें 'अहिसा परमो धर्मः', 'उस दिन', 'शिकारी' और 'श्रातृत्व' आदि कहानियों सुन्दर है। 'उस दिन' कहानीमें कला पूर्णरूपसे विद्यमान है। कथाका आरम्म कितने कलापूर्ण दगसे हुआ है—

"स्वच्छ आकाश ! शरीरको सुखद भूप । नगरसे दूर रम्य-प्राकृतिक, पथिकोंके पदचिन्होसे वननेवाळा—गैरकानूनी मार्ग : पगडण्डी । इधर- ï

उघर घान्य-उत्पादक, हरे-भरे तथा अंकुरित खेत ! जहाँ-तहाँ अनवरत परिश्रमके आदी; विश्वके अन्नदाता—कृषक !...कार्यमें संख्यन और सरस तथा मुक्त छन्दकी तार्ने अखापनेमें न्यस्त ! समन वृक्षोंकी छायामें विश्राम छेनेवाले सुन्दर सञ्जभापी पक्षियोंके जोड़े ! अधण-प्रिय मञ्च-स्वरसे निनादित वायुमण्डल !...और समीरकी प्राकृतिक आनन्द्र दायक झंक्रति...।"

"महा-मानव धन्यकुमार चला जा रहा था, उसी पगडण्डीपर।
प्रकृतिकी रूप-भंगिमाको निरस्ता, प्रसन्न और मुदित होता हुआ!
भण-प्रतिक्षण जिज्ञासाएँ चटती चल्तीं! इदय चाहता—'विश्वकी समस्त ज्ञातव्यताएँ उसमें समा जायँ! सभी कला-कौशक उससे प्रेम करने रूगें।'...नया खून जो ठहरा! मुख और बुलारकी गोदमें पोषण पानेवाला।''

'श्रातृत्व' कथामे मगवत्जीने महभूति और विश्वभूतिके पौराणिक कथानकमे एक नवीन जान ढाळ दी है। प्रतिशोधकी बळवती मावनाका चित्रण इस कथामें हुआ है। कळाकारने पात्रोंका चरित्र चित्रित करनेंमें अभिनयात्मक शैळीका प्रयोग किया है, जिससे कथाओंमें जीवटता आ गयी है। तर्कपूर्ण और तथ्य विवेचनात्मक शैळीका प्रयोग रहनेपर मी सरसता कथाओकी ज्योंकी त्यो है। चळती-फिरती माषाके प्रयोगने करा-नियोंको सरळ व बुद्धिग्राह्म बना दिया है।

'शानोदय'मे श्री मो॰ महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यकी चार-पाँच कहानियाँ प्रकाशित हुई थीं। श्रमण प्रमाचन्द्र, खटिल मुनि और वहुरुिया कहानी अच्छी हैं। यद्यपि 'श्रमण प्रमाचन्द्र'मे बीच-बीचमे संस्कृतके कोक उद्धृत कर कथाके प्रवाहको अवस्द्र कर दिया है, तो मी उद्देश्यकी हिष्टि कहानी अच्छी है। इस कथाका उद्देश्य वर्णन्यवस्थाका खोखलापन दिखलाकर समता और स्वातन्त्र्यका सन्देश देना है। चरित्र-चित्रणकी हिष्टि यह कहानी सदोष है। टेकनिकका समाव है।

'बटिल मुनि' कहानीका आरम्म अच्छा हुआ है, पर अन्त कलात्मक नही हुआ है । तीव्रतम स्थिति (Climax) का भी अभाव है, फिर
भी कहानीमें मार्मिकता है । कयाकारने कहानी आरम्म करते हुए लिखा
है—"मुनिवर, आज वहा अनर्थ हो गया । पुरोहित चन्द्रशर्माने चौछक्याधिपतिको शाप दिया है कि इस मुहूर्चमें वह सिहासनके साथ
पातालमें धँस जायंगे । दुर्वासाकी तरह वक श्रुकुटी काल नेत्र और
सपैकी तरह फुँकजारते हुए जब चन्द्रने शाप दिया तो एक बार तो
चौछुक्याधिपति हतप्रम हो गये । मैं उन्हें साम्तवना तो दे आया हूँ ।
पर वह आन्दोलित है । मुनिवर चौछुक्याधिपतिकी रक्षा कीजिये ।"
राजमन्त्रीने घयदाहटसे कहा । कहानीमे उत्सुकता गुणका निर्वाह
अन्तवक नहीं हो सका है । एक सबसे बढा टोप इन कहानियोमें प्रवाहशैथिल्य भी पाया जाता है । यही कारण है कि इन कहानियोमें प्रवाहशैथिल्य भी पाया जाता है । यही कारण है कि इन कहानियोमें प्रवाहशैथिल्य भी पाया जाता है । यही कारण है कि इन कहानियोमें प्रवाह-

इस संकल्पमें श्री अयो व्याप्रसाद 'गोयलीय'की ११८ कहानियाँ, किवदन्तियाँ, सत्मरण और आख्यान तथा चुटकुले हैं। श्री गोयलीयने विवन-सागर और वाह्मयको मथकर इन रहींको निकाला है। ये सब कथाएँ तीन खण्डोमे विमक्त है—

- १. वड़े जनोंके आशीवांदसे (५५)
- २. इतिहास और जो पढ़ा (४७)
- ३. हियेकी ऑखोसे जो देखा (१६)

इन कयाओमे छेखककी कलाका अनेक खलोपर परिचय मिलता है। आकर्षक वर्णनशैली और टकसाली मुहावरेटार मापा हृदय और मनको पूरा प्रभावित करती हैं। इनमे वास्तविकताके खाथ ही भावको अधिका-धिक महत्त्व दिया गया है। वस्तुतः श्री गोयछीयने जीवनके अनुमवोको छेकर मनोरंजक आख्यान छिखे हैं। साधारण छोग जिन वार्तोकी उपेक्षा करते हैं, आपने उन्होंको कलात्मक शैळीमें लिखा है। अतः समी कथाएँ जीवनके उच्च व्यापारोके साथ सम्बन्ध रखती हैं।

यद्यपि कथानक, पात्र, घटना, हञ्यप्रयोग और मान ये पाँच कहानी-के मुख्य अग इन आख्यानोमे समाविष्ट नहीं हो सके हैं, तो भी कहानियाँ सजीव है। जिस चीजका हृदयपर गहरा प्रमान पढ़ता है, वह इनमें विद-मान है। वर्णनात्मक उत्कठा (Narrative Curiosity) इन सभी कथाओं मे है।

भापा इन कथाओं में कथाके प्रवाहको किस प्रकार आगे वढ़ाती है, यह निम्न उद्धरणोसे स्पष्ट है।

"तुम्हारे जैसे दातार तो बहुत मिल जायेंगे, पर मेरे जैसे खागी विरले ही होंगे, जो एक लाखको ठोकर मारकर कुछ अपनी भोरसे मिलाकर चल देते हैं।" —त्यागी पृ० २४

"सूर्यके सनध्यासे पाणिप्रहण करते ही रजनी काली चादर डालकर सुद्दागरातके प्रवन्त्रमे क्यस्त थी। जुगन् सरोंपर हण्डे उठाये इधर-ठभर भाग रहे थे। दादुरोके काशीर्वादासक गीत समाप्त भी न हो पाये थे, कुमरीने सरके दृक्षसे, कोयलने अमुआकी डालसे, बुलबुलने शासे गुल-से वधाईके राग छेडे। इवानदेव और वैशास्त्रन्दन अपने मॅजे हुए कंठसे इयामकल्याण आलापकर इस जुम संयोगका समर्थन कर रहे थे, श्लीगुर देवता सितार बजा रहे थे। कहो गिलहरी नाचनेको प्रस्तुत थी, पर रात्रि अधिक हो जानेसे वह तैयार न हुई। फिर भी उल्क्लाँ वल्द व्यस्ताँ अपना सुरासानी और श्लीमती चमगीद्द किशोरी अपना ईरानी नृत्य दिखाकर अजीव समाँ वॉघ रहे थे।"

ईर्प्याका परिणाम विनोदात्मक शैळीमे कित्तनी सरस्तामे टेखकने व्यक्त किया है। यह छोटा-सा आख्यान इदयपर एक अमिट रेखा खाँच देता है। "भोजनके समय एकके आगे बास और दूसरेके आगे अस रख दिया गया। पण्डितोंने देखा तो सागबवूछा हो गये। सेठ जी ! हमारा यह अपमान !"

"महाराज! आप ही छोगोंने तो एक दूसरेको गघा और बैछ बतलाया है।"

'क्या सोचे' कथामे छेखकने बढ़े ही कौशलसे सासारिक विषयोके चिन्तनसे विरत होनेका सकेत किया है। जिस बातको वह कहना चाहता है, उसे उसने कितनी सरलतापूर्वक कळात्मक ढगसे व्यक्त किया है।

"प्क ध्यानाभ्यासी शिष्य ध्यानमें मग्न थे। और दाल-बाटी आदि बनाकर भारवादन करनेका चिन्तन कर रहे थे कि अचानक उसके मुखसे सीकारे की-सी आवाज निकल पढी।" पासमे बैठे हुए गुरुदेवने पूछा— "वस्स क्या हुआ ?"

शिष्य—''गुहदेव, मैंने आज ध्यानमें दाल-वाटी बनानेका उपक्रम किया या और मिर्च तेज हो जानेसे आस्वादन करनेमे सीकारेकी आवाज निकल पठी और मेरा ध्यान टूट गया। मैं यह न जान सका कि यह सव उपक्रम कल्पना मात्र है। आप ऐसा आशींवाद दें, जिससे इससे भी श्यादा ध्यान-मन्न हो सकूँ।''

गुरुदेव मुस्कराकर वोले-"वत्स ! ध्यानका विषय आत्मिचनतन है, वाल-वाटी नहीं । उससे ध्यान सार्थंक और आत्मकल्पाण संभव दें। ध्यर्थंकी वस्तुऑको ध्यागकर हितकारी चीज़ॉको ही अपने अन्दर स्थान दो।"

'हियेकी ऑसोंसे' गोयलीयने जिन रतोंको सोजा है, उनकी चमक अद्भुत है। अधिकाश रचनाएँ मार्मिक और प्रमावशाली है। मापा और शैलीकी सरस्ता गोयलीयकी अपनी विशेषता है। उर्दू और हिन्दीका ऐसा सुन्दर समन्वय अन्यत्र शायद ही मिल सकेगा। यही कारण है कि एक साधारण शिक्षित पाटक भी इन कहानियोंका रसास्ताटन कर सकता है। अभिन्यञ्चना इतने चुभते हुए ढंगरे हुई है, जिससे आख्यानोंका उद्देश्य प्रहण करनेमें इद्यको तिनक भी अभ नहीं करना ण्डता। क्षिर्वर्श हर्ला सुईमें ढाल्ते ही धीरे-धीरे अल्ने ल्यती है और मिटास अपने आप भीतर तक पहुंच चाती है। "इच्चत बड़ी या रूपया" कहानीकी निन पंक्तियाँ टर्सनीय हैं—

चचा हैंस कर बोले—"भई जितनी वात लिखनेकी थी, वह तो लिख ही दी थी। मेरा ज्याल था तुम समझ नाओंग कि कोई ननोई बात ज़क्र है। बनी दो आनेके पुराने भैंगोछेके लिए हो पैसेका कार्ड कांन खराव करता ? और रुपयोंका विक्र तान-वृझ कर इसलिए नहीं किया कि अगर कोई टटा ले गया होगा तो भी तुम अपने पाससे है जाओंगे। अपनी इस असावधानीके लिए नुम्हें परेशानीमें डालना सुमें इस न था।"

कैन सन्देशमे श्री टाङ्क् स्वी नामने प्रकाशित कथाएँ, विनक्षे रचिता श्री पं० वलमद्रनी न्यायतीर्थ है, चुन्टर हैं। इन कथाओं में कथासाहित्य तन्त्रों के साथ जीवनकी उठात्त मावनाओं का भी चुन्दर चित्रण हुआ है। कैली प्रवाहपूर्ण है, भाषा परिमार्लित और मुसंस्कृत है। किन्तु आरम्पिक प्रयास होनेके कारण कथानक, संवाद और चरित्र-चित्रणमें कला विकासकी कुछ कमी है।

र्जन क्या साहित्यमें अनुपम रहाँके रहनेपर मी, अमी इस क्षेत्रमें पर्नाप्त विकासकी आवश्यकता है। यदि जैन क्याएँ आवर्का खेलीमें लिली लायें तो इन क्याऑसे मानवका निश्चयसे नैतिक उत्थान हो सकता है। आल तिलोड़ियोंमें बन्ट इन रलोंको साहित्य-संसारके समझ रलनेकी और सेखकोंको अवस्य ध्यान देना होगा। केल्ल ये रान जैन समाजकी निधि नहीं हैं, प्रस्तुत इन पर मानव मात्रका स्वत्व है।

## नाटक

अतीतकी किसी असाधारण और मार्मिक घटनाको लेकर उसका अनुकरण करनेकी प्रवृत्ति मानवमात्रमे पायी जाती है। इसी प्रवृत्तिका फल नाटकोंका स्वजन होना है। जैन लेखक भी प्राचीन कालसे अपने प्राचीन नाटकोंका अनुवाद तथा समयानुसार पुराने कथानकोंको लेकर नवीन नाटक लिखते आ रहे है। इस शताब्दीके प्रारम्भमे श्री जैनेन्द्र-किशोर आरा निवासीका नाम नाटककारकी दृष्टिसे आदरके साथ लिया जा सकता है। आपने अपने जीवनमे लगमग १ दर्जनसे अधिक नाटक लिखे हैं। यद्यपि इन नाटकोंकी मापाशैली प्राचीन है, तो भी इन नाटकोंके द्वारा जैन हिन्दी साहित्यकी पर्यात श्रीवृद्धि हुई है। "सोमा स्ती" और "ह पणदास" ये दो प्रहस्त भी आपके द्वारा रचित है। आरामे आपके राज्यत एक जैन नाटकमण्डली भी स्थापित थी। यह मण्डली आपके रचित लपकोंका अमिनय करती थी। विद्यकका पार्ट आप स्वय करते थे। बहुत दिनो तक इस मण्डलीने अच्छा कार्य किया, पर आपकी मुखु हो जानेके पञ्चात् इसका कार्य रक गया।

श्री जैनेन्द्रिकिशोरके सभी नाटक प्रायः पद्यबद्ध हैं। उद्का प्रभाव पद्योपर अत्यधिक है। "किलकौतुक"के मगलाचरणके पद्म सुन्दर है। आपके ये नाटक अप्रकाणित हैं और आरानिवासी श्रीराजेन्द्रप्रसादजीके पास सुरक्षित हैं।

मनोरमा मुन्दरी, अंजना मुन्दरी, चीर द्रीपदी, प्रद्युम्न चरित और श्रीपाळचरित्र नाटक साधारणतया अच्छे है। पौराणिक उपाख्यानीको लेखकने अपनी कत्यना-द्वारा पर्याप्त सरस और हृदय-प्राह्म वनानेका प्रयास किया है। टेकनिककी दृष्टिसे यद्यपि इन नाटकों में लेखकको पूरी सफलता नहीं मिल सकी है, तो भी इनका सम्बन्ध रगमचसे है। कथा-विकासमे नाटकोचित उतार-चढाव विद्यमान है। वह लेखककी कला-

विज्ञताका परिचायक है। इनके सभी नाटकोंका आधार सास्कृतिक चेतना है। जैन सस्कृतिके प्रति लेखककी गहन आस्था है। इसल्प्रि उसने उन्हीं मार्मिक आख्यानोको अपनाया है, जो जैन संस्कृतिकी महत्ता प्रकट कर सकते हैं।

प्रहसनों "कृपणदास" और "रामरस" अच्छे प्रहसन है। "राम-रस" जीवनके उत्थान-पतनकी विवेचना करनेवाळा है। कुसगति मनुष्यका सर्वनाश किस प्रकार करती है यह इस प्रहसनसे स्पष्ट है।

रपकात्मक नाटक लिखनेकी प्रथाका जैन साहित्य-निर्माताओंने अधिक अनुसरण किया है। सरकृत-साहित्यमे कई नाटक इस शैलीके लिखे गये है। काम, कोघ, लोम, मोहके कारण मानव निरन्तर अज्ञान्त होता रहता है। अतः अहिसा, दया, अमा, संयम और विवेककी जीवनो-त्यानके लिए परम आवश्यकता है। हिन्दी-भापाके कलाकारोने सरकृतके सपकात्मक कई नाटकोंका हिन्दीमे अनुवाद किया है। इस शैलीके अव तकके अनुदित जैन नाटकोंमे निम्न दो नाटक मुझे अधिक पसन्द है। अतएव यहाँ इन दोनो नाटकोंका परिचय दिया जा रहा है।

इस नाटकका हिन्दी अनुवाद श्री पं० नाथ्राम प्रेमीने किया है।
अनुवादम मूळमावोकी अञ्चुण्यताके साथ प्रवाह है। पद्य ज्ञजमापा और
इत्तनसूर्योदम'
व्हिनोक्षी दोनोंही मापाओं किले गये है। अन्
दित होनेपर भी इसमे मौलिक नाटकका आनन्द प्राप्त
होता है। इसकी कथावस्तु आध्यात्मिक है। इसमें नाटकीय दगसे ज्ञानकी
महत्ता वतलाई गई है।

इस नाटकमे पात्रोका चिरित्रचित्रण और कथोपकथन होनो बहुत सुन्दर है। शास्त्रीय नाटक होनेसे नान्दीपाठ, सूत्रधार आदि हैं। मित और विवेकका वार्तांख्यप कितना प्रमावोत्पादक है, यह निम्न उद्धरणोसे स्पष्ट है।

१. जैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, वस्वई । सन् १९०९ ।

मति-आर्यपुत्र ! आएका कथन सत्य है तथापि निसके वहुतसे सहायक हो उस शत्रुसे हमेशा शंकित रहना चाहिए।

विवेक-अच्छा कहो, उसके कितने सहायक हैं ? कामको शील मार गिरावेगा । क्रोधके लिए क्षमा बहुत है । सन्तोपके सम्मुख लोभकी दुर्गति होवेगी ही और बेचारा दम्म-कपट तो सन्तोपका नाम सुनकर छूमन्तर हो जायगा ।

मित-परन्तु मुझे यह एक बहाभारी अचरज छगता है कि जय आप भीर मोहादिक एक ही पिताके पुत्र हैं तब इस प्रकार शत्रुता क्यों ?

विवेक--..... जात्मा कुमतिमें इनना आसक्त और रत हो रहा है कि अपने हितको भूछकर वह मोहादि पुत्रोंको इष्ट समझ रहा है, जो कि पुत्राभास हैं और नरक गतिमें छे जानेवाछे हैं।

नाटकमे वीच-वीचमे आई हुई कविता भी अच्छी है। अमा शान्तिसे कहती है कि वेटी विधाताके प्रतिकृष्ठ होनेपर सुख कैसे मिल सकता है ?

> जानकी हरन वन रघुपति भवन औ, मरत नरायनको वनचरके बान सों। वारिधिको बन्धन, मर्थक अंक क्षयी रोग, शंकरकी वृत्ति सुनी मिक्षाटन वान सों॥ कर्ण जैसे बळवान कन्याके गर्भ आये, बिळखे वन पाण्डुपुत्र जूआके विधानसों। ऐसी ऐसी बातें अवलोक बहाँ तहाँ बेटी, विधिकी विधित्रता विधार देख ज्ञानसों॥

इस नाटकमे दार्शनिक तत्त्वोका व्याख्यात्मक विवेचन भी प्रायः सर्वत्र है। भाव, भाषा और विचारोकी दृष्टिसे रचना सुन्दर है। ह्समे अकलंक और निकलक महान् जीवनका परिचय है। कथा-नक छोटा-सा है, प्रासमिक कथाओका समावेश नहीं हुआ है। महाराज पुरुपोत्तमने नन्दीस्वर द्वीपमे अष्टाहिका पर्वके अवसर-पर आठ दिनोके लिए ब्रह्मचर्य ब्रहण किया। साथ ही इनके ढोनो पुत्र अकलक और निकलंकने मी आजन्मके लिए ब्रह्मचर्य ब्रत ले लिया। जब विवाहकाल निकट आया और विवाहकी तैयारियाँ होने लगी तो पुत्रोने विवाहसे इन्कार कर दिया और वे जैनधर्मकी पताका फहरानेके लिए कटिवद हो गये।

उस समय बौद वर्मका बोख्वाला था, अन्य धर्मोंका प्रमाव धीण हो रहा था। शिक्षा-दीक्षा मी उन लोगोंके हाथमे थी। अतएव वे दोनो मार्र वौद-पाठशालामें खुपकर अन्ययन करने लगे। एक दिन वौद्धगुरु जिस पाठको पढ़ा रहे थे वह अगुढ़ था। अतः उसको गुद्ध करने लगे। पर जब माथापची करनेपर भी उस पाठको गुद्ध न कर सके तो वह शालांचे वाहर निकलकर घूमने लगे। अकलकने चुपचाप उस पाठको गुद्ध कर दिया। जब लौटकर गुरु आये तो उस पाठको गुद्ध किया हुआ देलकर चिका । अकलकने चुपचाप उस पाठको गुद्ध कर दिया। जब लौटकर गुरु आये तो उस पाठको गुद्ध किया हुआ देलकर चिका हुए और विचारने लगे कि अवश्य इनमें कोई जैन हैं। अन्यथा इसे गुद्ध नहीं कर सकता था अतएव परीक्षांके लिए उन्होंने कई प्रकारके पड्यन्त्र किये, अन्तमें अकलंक और निकलंक पकड़े गये। और उन्हें काराग्रहमें वन्द कर दिया गया। प्रातःकाल ही अकलंक और निकलंको प्रसी होनेवाली थी अतः रातमें वे किसी तरह भाग निकले। रातमें धर्मरक्षांके लिए छोटे माई निकलंकने पाण दिये और अकलक जीवित वचकर निकल मागे। विरक्त होकर अकलक जैनधर्मका उद्योत करने लगे।

महारानी मदनसुन्दरी जैन धर्मकी उपासिका थी, वह रथोत्सव करना चाहती थी, किन्तु बौद्ध राजगुरु उसके इस कार्यमे विष्न थे। उन्होने कहा कि धार्मिक वाद-विवादमे पराजित होनेपर ही जैन धर्मका रथोत्सव हो सकेगा अन्यथा नहीं।

राजगुरुके इस आदेशसे रानी चिन्तित रहने लगी। उसने अन-जल

का त्याग कर दिया । स्वप्नमे चक्रेक्वरी देवीने उसे सात्वना प्रदान की और अकलकदेवको बुलानेका आदेश दिया । दूसरे दिन अचानक ही अकलकदेवका राजसभामे आगमन हुआ । दोनों वर्मका विवाद आरंम हुआ । कई दिनोतक अकलकका राजगुरके साथ शास्त्रार्थ होता रहा पर जय-पराजय किसीको भी न मिली । अतः चिन्तित होकर उन्होने चक्रेक्वरी देवीकी आराधना की । देवीने कहा—पर्टेके अन्दरसे तारा देवी वोल रही है, अतः दुबारा उत्तर पूछनेपर वह चुप हो जायगी । चक्रेक्वरी देवीन और भी पराजयके लिए अनेक बाते बतलाई । अगले दिन राजगुरु शास्त्रार्थमे पराजित हुए और भूमधामसे रथ निकाल। गया ।

इस नाटकके कथानकमे मूळ कथानकको छोड, व्यर्थ प्रसग नहीं है। आरममें मगलाचरण तथा स्त्रधार और नटीका आगमन हुआ है। इसमे तीन अक है और दृश्य-परिवर्त्तन भी यथायोग्य हुए है। यद्यपि शैली प्राचीन ही है; फिर भी कथोपकथन तथा पात्रोका चरित्र-चित्रण अच्छा हुआ है। यह नाटक अभिनय योग्य है।

अकलक देवके इसी आख्यानको लेकर श्री पं० मक्खनलाल जी विल्ली वालेने भी "अकलंक" नामका एक नाटक लिखा है । यह भाव और भाषाकी दृष्टिसे साधारण है तथा अभिनय गुण इसकी प्रमुख विशे-षता है। गीतिकान्यकी दृष्टिसे साधारण होनेपर भी सरस है।

सामाजिक, घार्मिक और राष्ट्रिय तत्त्वोके आघार पर काल्पनिक कथानकको छेकर यह नाटक लिखा गया है। इसके सपादक श्री प० अर्जुनलाल सेठी है। इसमे गृह और समाजका साकार चित्र मिलता है। इराव और मदके प्यालेको पीकर घनिकपुत्र समाजको वरबाद कर देते है। परिवार जुआ और सट्टा वगैरहमे फॅसकर कल्हका केन्द्र बनता है। पूँजीपतियोका मनमाना व्यवहार, दरेजकी भयानकता, अपट्डेट महिलाओकी कटुता आदि समाजिक सुराइयोका परिणाम इसमे दिखलाया है। कथाकी समस्त घटनाएँ शृद्धलावद नहीं हैं, सभी घटनाएँ उसहीं हुई सी हैं। लेखकका लक्ष्य सामाजिक बुराइयोको दिखला कर लेक-शिक्षा देना है।

सुमेरचद एक सेठ हैं। इनकी पत्नी अत्यन्त कठोर और कर्कशह्तया
है। वह अपने देवरको फूटी आखो भी देखना नहीं प्रसन्द करती। पत्नी
की बातोमे सुमेरको विश्वास है। अतः महेन्द्रको निशिदिन भाई और
भावजकी झिड़कियाँ सहनी पड़ती हैं। इघर कल्ह्से घवडाकर महेन्द्र
विदेश जानेको उत्सुक होता है। उसने मॉके समक्ष अपनी इच्छा प्रकट
की। मॉने प्यारे पुत्रको विदेश न जाने देनेके लिए अनेक यत्न किंगे पर
वह न माना। चला ही गया मारत मॉके उद्धारके लिए और सलग हो
गया देश-सेवामें। जुआरी सुमेर जुएमे सब हार घर आया और पत्नीके
आमूषण मॉगने लगा। पत्नीकी त्योरिया बदल गई। इतनेमे एक भूल
उसे बुलाकर ले गया।

एक ब्रह्मचारी और उनके मित्र नन्दलाल जापान जा रहे थे। मार्गमें मादक कान्फ्रेन्स होते देख रक गये। एक विशाल मण्डपमें कान्फ्रेन्सका जलसा हो रहा था, नशेमे सब मस्त थे। वे देशमें अधिकसे अधिक भग, तम्बाक्, सिगरेट आदिका प्रचार करनेका प्रस्ताव पास कर रहे थे। ब्रह्मचारी नवयुवकोकी इस तवाहीको देखकर परम दुखित हुए। भाषण-द्वारा उसका उत्थान करनेको चेष्टा की।

इसी समय एक सुराीला कन्याका स्वयवर रचा जा रहा था जिसमें अनेक कुमारोके साथ महेन्द्र भी पहुँचा, वरमाला महेन्द्रके गलेमे पडी। होतीका विवाह हो गया।

त्रहाचारी राजदरबारमे पहुँचा और ख्या राजाके समक्ष राजकुमारकी चिरत्रश्रष्टता, मद्यपान और व्यमिचारके समस्त दूषण प्रकट करने। सुमित्राके साथ वलात्कार करनेका प्रमाण मी राजाको दिया। उन्होंने दरवारमें महेन्द्र, सुमित्रा और राजकुमार तीनोंको बुलाया। राजकुमारको

कैदकी सजा मिली और उन दोनोंका सम्मान किया गया। ब्रह्मचारी और सुमित्राके आग्रहसे राजकुमारको छोड़ दिया गया। प्रजा-कल्याण तथा जानके प्रचारके लिए महेन्द्रको नेता बनाया गया। ब्रह्मचारी और कोई नही था वह सुमित्राका पिता था यह मेद सब खुला।

इस नाटकमे कई भापाओका समिश्रण है। पात्र भी कई तरहके हैं कोई मारवाडी, कोई अपट्रडेट, कोई साधारण ग्रह्श्य। अतः भापा भी मिन्न प्रकारकी व्यवहृत हुई है। छुणघणा आदि मारवाडी और करें छै, उड़ानु छूँ आदि गुजराती शब्दोका प्रयोग भी इसमें हुआ है। यो तो साधारणतः खड़ी बोली है। बीच-बीचमें बहाँ तहाँ अंग्रेजीके शब्दोका भी प्रयोग खुळकर किया गया है। विश्वखित कथाके रहनेपर भी अमिनय किया जा सकता है।

अजनासुंदरीका कथानक इतना लोकप्रिय रहा है जिससे इस कया-नकका आलबन लेकर उपन्यास, कथाएँ, प्रवध-काव्य और कई नाटक लिखे गये हैं। सुदर्शन और कन्हैयालाकने प्रयक्-पृथक् नाटक रचे हैं। इन दोनों नाटककारोंकी कथा एक है। यद्यपि सुदर्शनने अंजना और कन्हेयालाकने अजनासुदरी नाम रखे है फिर भी दोनोकी कथावस्तुमे पर्याप्त सम्य है। और दोनोका लह्य भी भारतीय नारीके आदर्श-चरित्रको चित्रित करना है। दोनो नाटकोंमे अजनाका करणदस्य सुद्यद्रावक है। पर सुदर्शनजीकी रचना साहित्यिक स्थिकोणसे उच्च कोटिकी है।

प्रकृतिके मुकोमळ दृश्योंके सहारे मानवीय अंतःकरणको खोळकर प्रत्यक्ष करा देनेकी कळा सुदर्शनजीमे हैं। इसिट्टए अजनामें प्रकृतिके माधुर्य और सौन्दर्यका सम्बन्ध जीवनके साथ साथ चित्रित किया गया है। सुदर्शनजीके अजना नाटकमें वाणी ही नहीं, हृदय बोळता हुआ हटि-गोचर होता है। सुखदाके विचारोका क्रम देखिए— "सुखदा—एक एक कर दस वर्ष वीत गये, परन्तु मेरी आँखोंके सम्मुख अभी तक वही रम्य मूर्ति उसी सुन्दरताके साथ घूम रही है। यही ऋतु था, यही समय था, यही स्थान था, यही वृक्ष था, प्र्ये अस्त हो रहा था, मन्द्र मन्द्र वायु चल रहा था। प्रकृतिपर अन्य यौवन छाया हुआ था।"

अंजनासुन्दरी नाटककी मृह कथामे थोड़ा परिवर्त्तन करके कार्य-कारणके सम्यन्धको स्पष्ट करनेकी चेष्टा की गई है। पर यह उतना सफल नहीं हो सका है, जितना अंजना मे हुआ है। उठाहरणार्थ—मृह कथा-नुसार अजना अपनी सासको पवनंजय-द्वारा दी गई अंगृठी दिखाती है फिर भी उसे विन्धास नहीं होता और घरसे निकास देती है। यह बात पाठकोंको कुछ जचती-सी नहीं। कन्हैयाब्यलने इस घटनाको हृत्यप्राह्म बनानेके लिए अंगृठीके खो जानेकी कल्पना की है, परन्तु सुदर्शनने इस पहेलीको और स्पष्ट करनेके लिए लिखा है कि पवन अपनी अंगृठीके नगके नीचे अपने हस्ताक्षराकित एक कागचका दुकड़ा रखता था। बलितानं अंगृठी वटल ली। अंजनाको इस वातकी जानकारी नहीं थी, अत-असल अंगृठीके अभावमे सासका सन्देह करना स्वाभाविक था।

श्रीपाल नाटकका वूसरा स्थान है। इसमें मैनासुन्दरीकी अरेक्षा अधिक नाट्यतत्त्व पाये जाते हैं। कथोरकथन भी प्रभावक है।

श्रीपाल—"हे चन्द्रवदने ! आपने जो कहा ठीक हैं अत्रिय छोग किसीके आगे हाथ नीचा नहीं करते हैं और कहाचित् कोई ऐसा करें भी तो ऐसा कौन कायर और निर्छोशी पुरुप होगा जो दूसरोंको राज्य देकर आप प्रायक्षित-जीवन व्यतीत करेगा"।

इसमें गद्य और पद्म टोनोंम लक्ष्यकी मधुरता और क्रमबढ़ता है। अभिनयकी दृष्टिसे यह नाटक बहुत अंशोंमे सफल रहा है। मापामे उर्दुः शब्दोकी भरमार है। मैनासुन्दरी नाटकका अभिनय किया जा सकता है, पर उसमें कला नहीं है। व्यर्थका अनुप्रास मिलानेके लिए भाषाको कृतिम वनाया गया है । शैली भी बोझिल है । साहित्यिकताका सभाव है ।

कमल्भी और शिवसुन्दरी नाटकके रचियता न्यामत है। ये दोनो नाटक भी पौराणिक है और अभिनय योग्य है।

हस्तिनापुरके महाराज हरिबलकी कन्या कमरुश्री रूपवती होनेके साथ-साथ शीलगुणयुक्ता थी। सेठ घनदेव उसके रूप और गुणोपर असक्त हो गया और इससे विवाह-सम्बन्ध कर लिया। बुछ समयोपरान्त कमलश्रीको सतानका अभाव खटकनं लगा और वह भावावेश्चमं आकर उदासीन हो मुनिराज-के समीप दीक्षा होने चली गई। मुनिराजने उसे गर्मिणी जान दीक्षा न दी। गर्मकी वात जानकर कमलश्री परम प्रसन्न हुई।

समय पाकर मिवप्यटत्त नामक पुत्रका जन्म हुआ । कुछ समय परचात् एक टिन धनदेव धनदत्तकी पुत्री सुरूपाको देखकर आसक्त हो गया और उसके साथ विवाह कर लिया । कमलश्रीको उसने उसके पीहर मेज दिया । सुरूपाको बन्धुटत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । मिवप्यटत्त भी विमाताके व्यवहारसे असन्तुष्ट होकर अपने निवहाल चला गया।

मुल्पाके लाड़-प्यारसे वयुदत्त विगड़ गया । जब बड़ा हुआ तो भविष्यदत्तके साथ व्यापार करने विदेशको चला। मार्गमे घोखा देकर वधुदत्तने भविष्यदत्तको 'मैनागिरि' पर्वतपर छोड़ दिया और अपने साथियोको लेकर आगे चला गया। वहाँ भविष्यदत्तको भूल-प्यासजन्य अनेक कप्ट सहने पहे। माग्यवश तिककपुर पहन पहुँचनेपर तिलका- सुन्दरी नामक कन्यासे उसका विवाह हुआ। इघर वधुदत्तका जहाज चोरोंने छट लिया। भविष्यदत्त तिलकासुन्दरीके साथ हिस्तनापुरको लीट रहा था कि मार्गमे दयनीय दशामे बन्धुदत्त भी आ मिला। भविष्य-

दत्तने असे सालना दी । हुभाँग्यक्श तिल्कामुन्दरीकी मुद्रिका छूट गई थी अतः यह उसे लेनेके लिए जहाजसे उत्तर गया ।

अव क्या था दुष्ट वन्युदत्तको घोखा देनेका अच्छा सुअवसर हाय आया । उसने जहाज आगे वदा दिया और तिल्कासुन्दरीपर आसक होकर उसका सतीत्व-नाम करना चाहा । किन्तु उसके दिल्य तेजके समक्ष उसे पराजित होना पढा ।

वन्धुदत्त अतुल सम्पत्ति और तिलकाको लेकर वर पहुँ चा। सुरूपा पुत्रका वैभव देखकर आनन्दमन्न हो गई। तिल्काके साथ विवाह होने का समाचार नगर मरमें फैल गया। जब मिव्यदत्त लौटकर आया वो किनारेपर जहाजको न पाकर बहुत दुखी हुआ। पर पीछे विमानमे वैठ हित्तनापुर चला आया। पुत्र और अधीर माँ कमलश्रीका मिलप हुआ। वन्धुदत्तके दुराचारका समाचार नगरमरमें फैल गया। मिलनवरना तिल्काका मुँह प्रसन्न हो गया। पतिके मिलनेकी आशाने उसके अधात जीवनको शाति-प्रदान की। राज-दरवारमे वन्धुदत्त और सुरूपाका काला मुँह हुआ।

भविष्यदत्त और तिरूकामुन्दरी मुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने छगे। छेठ घनदेवको कमल्श्रीसे क्षमा मॉगनी पढी। वन्धुदत्त कोषित होकर पोदनपुरके युवरानके समीप पहुँ वा और गलपुरके महारान भू पालकी कन्या मुमतासे विवाह करनेको उत्तेनित कर दिया। राना भूपल मिविष्यदत्तको वर निर्वाचित कर चुके थे। अतः होनो रानाओमे मयकर युद्ध हुआ। मिविष्यदत्तने सेनापित पदपर प्रतिष्ठित हो अतीव वीरताका परिचय दिया। युद्धमें भविष्यदत्तको विकय-स्थ्मी प्राप्त हुई। सुमताका मिविष्यदत्तके साथ पाणिग्रहण हुआ। तिल्कामुन्दरी पहरानी बनाई गई।

इस नाटकमें वातावरणकी सृष्टि इतने गमीर एवं सजीव रूपमें की गई है कि अतीत इमारे सामने आकर उपस्थित हो जाता है। घोला और कपटनीति सदा असफल रहती हैं, यह इस नाटकसे स्पष्ट है। क्यों- पकथन स्वामाविक वन पढा है । चिरत्र-चित्रणकी दृष्टिसे यह नाटक सुरु चिपूर्ण और स्वामाविक है। इस नाटककी शैली पुरातन है। माषा उर्दूमिश्रित है। तथा एकाध स्थल्पर अस्वामाविकता भी प्रतीत होती है।

श्री भगवत्स्वरूपका यह देश-दशा-प्रदर्शक, करणरस प्रधान नाटक है। इसमे सामाजिक युगकी विषमता और उसके प्रति विद्रोहकी भावना

है। पूँजीपितयोकी ज़्यादती और गरीवोकी करण आह एव घनी और निर्धनके हृदयकी विशेपताओका सुन्दर चित्रण किया गया है। रुपयोकी माया और रुक्ष्मीकी चचलताका हृज्य (स्वरूप) दिखाकर लेखकने मानव-हृदयको जगानेका यत्न किया है। यह सामाजिक नाटक अभिनय योग्य है। इसमे अनेक रसमय हृज्य वर्तमान है, जो दर्शकोको केवल रसमय ही नहीं बनाते, किन्तु रसविभोर कर देते है। भगवत्ने वस्तुतः सीधी-सादी माणामे यह सुन्दर नाटक लिखा है।

इस नाटकके रचयिता श्री व्रजिकशोर नारायण है। इसमे विद्याकी वर्दमान-महावीर अनन्यतम विभृति भगवान् महावीरके आदर्श जीवनको अकित किया गया है।

वर्दमान जन्मते ही असाधारण व्यक्ति ये। वचपनके साथी भी उनके व्यक्तित्वसे प्रमावित होकर उनकी जयजयकार मनाते रहते थे। मगवान् वर्द्धमानकी अद्भुत वीरता और अली-कं कायोक कारण उनके माता-पिताने भी उन्हें देवता स्वीकार कर लिया था। जव कुमार वयस्क हुए तो पिता सिद्धार्थ और माता त्रिश्चलको पुत्र-विवाहकी चिन्ता हुई, किन्तु विरागी महावीर वरावर टालमट्टल करते रहे। जब माता-पिताका अधिक आग्रह देखा तो उन्होंने एक विनीत आज्ञाकारी पुत्रके समान उनके आदेशका पालन किया और विवाह कर लिया। जब माता-पिताका स्वर्गवास हो गया और मगवानके मार्ड नन्दिवर्द्धनेने राज्यमार ग्रहण किया तो वर्द्धमानका

वैराग्य और वढ गया । ससारके पदार्थांसे उन्हें अरुचि हो गई । हिसा और स्वार्थपरताकी भावनाका अन्त करनेके लिए कुमार पत्नी और पुत्री प्रियदर्शनाको छोड़ घरसे चन्न पड़े । उन्होने वस्त्राभूपण उतार दिये और आत्मग्रोधनमें प्रवृत्त हो गये ।

साधनाकालमे ही मगनान् महानीरके कई शिप्य हुए। मखलीपुत्र गोशालक भी शिप्य हो गया, किन्तु वर्दमानकी कठिन साधनासे घरडा-कर पृथक् रहने लगा, और उसने आबीनक-सम्प्रदाय नामक अलग मत निकाला।

वर्धमानको अनेक कष्ट सहन करने पहे, पर निश्चल तप और दिल साधनाकी ज्योतिम आकर सबने बर्द्धमानका प्रमुख स्वीकार कर लिया। वे जैनधर्मके सत्य और अहिसाका उपदेश देते रहे। जामालि और गोशा-रुकने महावीरका बोर विरोध किया, पर अन्तम उन्हें भी पक्षाचापकी मौत मरना पडा। इन्ड्रभूति नामक अमणको महावीरने भारतका दयनीय चित्र खींचकर दिखलाया और उस कालके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हासका परिचय दिया।

अन्तमें महावीर पावापुरी पहुँचे और वहाँ उनका दिव्य उपदेश हुआ और भगवान् महावीरने समाधि प्रहण की और निर्वाण खाम किया ।

यह कथानक व्येताम्बर जैन आगमके आधारपर लिया गया है। दिगम्बर मान्यतामे भगवान् महावीरको अविवाहित और साधनाकालमें दिगम्बर—निर्वस्न रहना माना गया है। लेखकने इस नाटकको अभिनय- के लिए लिखा है तथा उसका सफ्छ अभिनय ममव भी है। इसकी सभी धटनाएँ एडच है, सहम घटनाओंका अभाव है। आधुनिक नाट्यकलोंक अनुसार सगीत और नृत्य मी इसमें नहीं है। विजेपकोंने अभिनयकी सफलताके लिए नाटकमें निम्न गुणोका रहना आवस्यक माना है।

१—कथावरतुका सक्षिप्त होना । नाटक इतना वडा हो जो अधिकरे अधिक तीन घण्टेमे समाप्त हो जायः। २--नाटककी भाषा सरल, सुबोध और भावानुकूछ हो।

३--- हस्य परिवर्तन समयानुकूळ और व्यवस्थित हो।

४--कथावस्तु जटिल न हो।

५-गीतोका वाहुत्य न हो तथा नृत्य भी न रहे तो अच्छा है।

६--पात्रोका चरित्र मानवीय हो।

७--क्शोपकथन विस्तृत न हो, स्वगत भाषण न हो।

इन गुणोकी दृष्टिसे वर्दमान नाटकमें अभिनय-सम्बन्धी बहुत कम शुटियाँ हैं। यह अधिकसे अधिक दो घण्टेमे समाप्त किया जा सकता है। दृश्य-परिवर्तन रगमंचके अनुसार हुए है। कथावस्तु सरळ है। हाँ, सगीत-का न रहना कुछ खटकता है, नाटकमे इसका रहना आवश्यक-सा है।

नाटकोमें कथा और चारित्रको स्पष्ट करनेके लिए कथोपकथनका आश्रय लिया जाता है। इस नाटकके कथोपकथन नाटकीय प्रमान उत्पन्न करनेकी क्षमता रखते हैं। श्रान्य-अश्रान्य और नियत श्रान्य तीनों प्रकारके कथोपकथनों से ही इसमें श्रान्य कथोपकथनको ही प्रधानता दी गई है। त्रिश्राला और सुचेताका निम्न कथोपकथन कथाके प्रवाहको कितना सरस और तीन नना रहा है, यह दर्शनीय है—

त्रिशाला— मुचेता ! मैं तालाबमें सबसे आगे तैरते हुए दोनो हंसोको देखकर अनुभव कर रही हूँ जैसे मेरे दोनो पुत्र नन्दिवर्द्धन और वर्द्धमान जलकीडा कर रहे हैं। दोनोमें जो सबसे आगे तैर रहा है वह \*\*\*

सुचेता-वह कुमार नन्दिवर्धन है महारानी !

त्रिशका—नहीं सुचेता, वह वर्दमान है। नित्वर्द्धनमें इतनी तीव्रता कहाँ १ इतनी विप्रता कहाँ १ देख, देख, किस फुर्चींसे कमलकी परिक्रमा कर रहा है शरारती कहींका।

यह सब होते हुए भी पात्रींके अन्तर्द्धन्द्व-द्वारा कथोपकथनमें जो एक अकारका प्रवाह आ जाता है, वह इसमे नहीं है। लेखक चाहता तो भगवान् महावीरके माता-पिनाकी मृत्यु, तपस्याकी साघना आदि अव-सरोपर स्वाभाविक अन्तर्द्वन्द्वकी योजना कर सकता था।

पात्रोका वैयक्तिक विकास भी इसमें नहीं दिखलाया गया है। निद-वर्द्धन, त्रिश्चला, प्रियदर्शनाका व्यक्तित्व इस नाटकमे छतप्राय है। स्वयं सिद्धार्थ वर्द्धमानके समक्ष विवाहका प्रस्ताव आदेशके रूपमें नहीं, विक प्रार्थनाके रूपमे उपस्थित करते हैं। यह नितान्त अस्वामाविक है। हॉ पिता प्रेमसे समझा सकते थे या मधुर वचनो-द्वारा पुत्रको पुसलाकर विवाह करा सकते थे।

नाटकमे अवस्थाएँ और अर्थ-प्रकृतियाँ भी स्पष्ट नहीं आ सकी है। हाँ, खीच-तानकर पाँची अवस्थाओकी स्थिति दिखळाई जा सकती है।

रस परिपाककी दृष्टिसे यह रचना सफल है। न यह सुखान्त है और न तुःखान्त ही। महावीरके निर्वाण कामके समय शान्तरसका सागर उमड़ने कगता है। अहिंसा मानवके अन्तस्का प्रश्लाकन कर उसे भगवान् बना देती है। यही इस नाटकका सन्देश है। वर्तमानकी समस्त बुराह्यों इस अहिसाके पाळन करनेसे ही दूर की जा सकती हैं।

## निबन्ध-साहित्य

काधुनिक युग गद्यका माना जाता है। आज कहानी, उपन्यास और नाटकोके साथ निवन्ध-साहित्यका भी महत्वपूर्ण स्थान है। जैन हिन्दी गद्य साहित्यका भाण्डार निवन्धोसे जितना भरा गया है, उतना अन्य अगोसे नही। प्रायः सभी जैन देखक हिन्दी भाणके माध्यम-द्वारा तत्त्वज्ञान, इतिहास और विज्ञानकी ऊँची-से-ऊँची वातोको प्रकट कर रहे हैं। यद्यपि मौक्षिक प्रतिमा-सम्पन्न निवन्धकारोंकी सक्या अत्यत्य है, तो भी अपने अमीप्सित विषयके निरूपणका प्रयास अनेक जैन देखकोंने किया है। निवन्ध साहित्य इतने विपुळ परिमाणमें उपळ्य

है कि इस प्रकरणमे उसका परिचय देना शक्तिसे वाहरकी बात है। समग्र निबन्ध साहित्यका समुचित वर्गीकरण करना भी टेढी खीर है।

हिन्दी भाषामे लिखित जैन निवन्ध साहित्यको ऐतिहासिक, युरातस्वात्मक, आचारात्मक, दार्शनिक, साहित्यिक, सामाजिक और वैज्ञानिक इन सात भागोमे विभक्त किया जा सकता है। यो तो विषयकी दृष्टिसे जैन निवन्ध-साहित्य और भी कई भागोमे वॉटा जा सकता है, परन्तु उक्त विभागो-द्वारा ही निवन्धेका वर्गाकरण करना अधिक अच्छा प्रतीत होता है।

ऐतिहासिक निवन्धोकी सख्या लगमग एक सहस्र है। इस प्रकारके नियन्ध लिखनेवालोमे सर्वश्री नाथुराम प्रेमी, प० जुगलिकगोर मुख्तार, प०

1

ş

ś

ş

ऐतिहासिक सुखलालजी राष्ट्री, मुनि जिनविजय, मुनि कत्याण-विजय, श्री बावू कामताप्रसाद, श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय, प० कैलाशचन्द्र शास्त्री, श्रो० हीरालाल, ग्रो० ए० एन० उपाध्ये, प०के० मुजबली शास्त्री, ग्रो० खुशालचन्द्र गोरावाला आदि है।

विश्व इतिहासकी अपेक्षा जैनाचायों, जैनकवियों एव अन्य साहित्य निमाताओका शोधात्मक परिचय लिखनेमे आ प्रेमीजीका अधिक गौरव- पूर्ण स्थान है। प्रेमीजीने त्वामी 'समन्तमद्र, 'आचार्य प्रमाचन्द्र, 'देवसेन स्रि, 'अनन्तकीर्ति आदि नैयायिकोंका; आचार्य 'जिनसेन और 'गुणमद्र प्रमृति स्टक्त मापाके आदर्श पुराण-निर्माताओका; आचार्य 'पुणदन्त और 'विमलस्रि आदि प्राकृतमापाके पुराण-निर्माताओ का; 'स्वयभ् तथा 'विमलस्रि आदि प्राकृतमापाके पुराण-निर्माताओ का; 'स्वयभ् तथा 'विमलस्रि स्वयभ् प्रमृति प्राकृत मापाके कवियोका; कविराज

१. विद्वदरत्तमाला पृ० १५९ । २. अनेकान्त १९४१ । ३. जैन हितैपी १९२१ । ५. जैनहितैपी १९१५ । ५. हिर्दिश पुराणकी सूमिका १९३० । ६. जैनहितैपी १९११ । ७. जैन साहित्य संशोधक १९२३ । ८. जैन साहित्य और इतिहास पृ० २७२ । ९—१०, जैन साहित्य और इतिहास पृ० २७२ । ९—१०, जैन साहित्य और इतिहास पृ० ३७० ।

ैहरिचन्द्र, वादीमासिह, वननय, महासेन, वियमीर्ति, वाग्मह आदि संस्कृत कवियोंका; आचार्य पूज्यपाद, देवनन्दी और आकटायन प्रमृति वैयाकरणोका एवं वनारसीदास, मगवतीटास आदि हिन्दी भाषाके कवियोका अन्वेपणात्मक परिचय किखा है।

सारकृतिक इतिहासकी दृष्टिसे प्रेमीजीने तीर्थक्षेत्र, वरा, गोत्र आदिकें नामोका विकास तथा व्युत्पत्ति, आचारशास्त्रके नियमोका भाग्य एव विविध सरकारोका विश्लेपण गवेषणात्मक शैलीमे लिखा है। अनेक राजाओंकी वंशावली, गोत्र, वश-परम्परा आदिका निरूपण भी प्रेमीजीने एक शोधकत्तांके समान किया है।

प्रेमीजीकी मापा प्रवाहपूर्ण और सरल है। छोटे-छोटे वाक्यो और ध्विन युक्त शब्दों के सुन्दर प्रयोगने इनके गद्यको सजीव और रोचक बना दिया है। शब्दचयनमें भाव-व्यंजनाको अधिक महत्त्व दिया है। एक पत्रकार और शोधक के लिए मापामे जिन गुणोंकी आवश्यकता होती है, वे सब गुण इनके गद्यमे पाये जाते हैं। इनकी गद्य-लेखनशैजी स्वच्छ और दिष्य है। दुरूहसे दुरूह तथ्यको बढ़े ही रोचक और स्पष्ट स्पंम व्यक्त करना प्रेमीजीकी स्वामाविक विशेषता है।

पेतिहासिक निवन्ध-लेखकोमे श्री खुगलकिशोर मुस्तारका नाम भी आदरसे लिया जाता है। मुस्तार साहव भी जैन साहित्यके अन्वेपणकर्त्ताओमे अग्रगण्य हैं, अवतक आपके ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निवन्ध स्मामग १००, १५० निकल चुके हैं। कवि और आचार्योकी

१. जैन साहित्य और इतिहास पृ० ४७२। २. क्षत्रच्दामणि (भूमिका) १९१०। ३. जैनसाहित्य और इतिहास पृ० ४६४। ४. जैनसाहित्य और इतिहास पृ० १२३। ५. जनकान्त १९३। ३. जैनसाहित्य और इतिहास पृ० ४८२। ७. जैनहितैयी १९२३। ८. जैनहितैयी १९२६। ९. बनारसीविकासकी सृमिका।

परम्परा, निवास-स्थान और समय निर्णय आदिकी शोध करनेमे आपका अदितीय स्थान है। मुख्तार साहवके लिखनेकी शैली अपनी है। वह किसी भी तथ्यका स्पष्टीकरण इतना अधिक करते है कि जिससे एक साधारण पाठक भी उस तथ्यको हृदयगम कर सकता है। आपने विद्वता-पूर्ण प्रत्तावनाओंमें जैन सस्कृति और साहित्यके उत्पर अद्भुत प्रकाश हाला है।

श्री पूज्यपाद और उनका समाधितन्त्र', मगवान् महावीर और' उनका समय, पात्रकेशरी और विद्यानन्द्र', कवि राजमल्लका पिंगल' और राजा-मारमल्ल, तिलोयण्णित्र' और यतिवृपम, कुन्दकुन्द और यतिवृपमम पूज्यति कौन है! आदि निवन्ध महत्त्वपूर्ण हैं। "पुरातन जैनवाक्य" स्वीकी प्रस्तावना ऐतिहासिक तथ्योंका माण्डार है।

इतिहास-निर्माता होनेके साथ-साथ मुख्तार साहव सफल आलोचक भी है। आपकी आलोचनाएँ सफल और खरी होती है "प्रन्थपरीका" आपका एक आलोचनात्मक वृहद्ग्रन्थ है जो कई मागोमे प्रकाशित हुआ है। हिन्दी गद्यके विकासमें मुख्तार साहवका महत्त्वपूर्ण स्थान है।

मुख्तार साहवकी गद्यजैलीकी सबसे बढ़ी विजेपता यह है कि वह एक ही विषयको बार-बार समझाते चलते हैं। इसी कारण कुछ लोग उनकी दौलीम भापाकी बहुल्ला और विचारोकी अल्पताका आरोप करते हैं; पर वास्तविकता यह है कि मुख्तार साहब लिखते समय सचेष्ट रहते हैं कि कहीं भावोकी व्यवनामें अस्पष्टता न रह जाय, इसी कारण यथावसर विपयको अधिक स्पष्ट एव व्यापक करनेको तत्पर रहते हैं। आपकी मापा में साधारण प्रचल्ति उर्दू शब्द भी आ गये है। मुख्तार साहब भापाके

वैनसिद्धान्तमास्कर माग पाँच पृष्ठ १। २, अनेकान्त वर्ष १
 २०२। ३. अनेकान्त वर्ष १ ए० ६-७। ४. अनेकान्त वर्ष ४ ए०
 ३०२। ५. वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ पृ० ३२३।

वीरमार्तण्ड-चामुण्डराय<sup>र</sup>, वादीमिंग्ड<sup>र</sup>, जैनवीर वक्षेय<sup>र</sup>, हुमुच, और बहाँका सातर राजा जिनदत्तराय<sup>र</sup>, तौळवके जैन पाळेयगार<sup>र</sup>, कारकळका जैन मैरस्स राजवश<sup>र</sup> और दानचिन्तामणि अतिमव्वे।

दक्षिण भारंतके राजाओं, किवयों, ताछकेदारो, आचार्या और दानी आवकोंपर आपके कई अन्वेषणात्मक निवन्ध प्रकाशित हो जुके हैं। आपके गवेपणात्मक निवन्धोकी यह विशेषता है कि आप योडेंस ही समझानेका प्रयास करते हैं। वाक्य भी सुव्यवस्थित और गम्भीर होते हैं। यदापि तथ्योके निरूपणमे ऐतिहासिक कोटियो और प्रमाणोकी कर्मा है, तो भी हिन्दी जैन साहित्यके विकासमें आपका महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रायः सभी निवन्धोमें ज्ञानके साथ विचारका सामञ्बस्य है। शब्दचयन, वाक्यविन्यास और पदाविख्योंके सगठनमे सतर्कता और स्पष्टताका आपने पूरा ध्यान रखा है।

श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीयके जैन-पूर्वकोकी वीर्ताका स्मरण करानेवाले ऐतिहासिक निवन्ध भी जैन हिन्दी साहत्यमें महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गोयलीयजीने जैनवीरोके चरित्रको बढ़े ही बोग्र-खरोशके साथ चित्रित किया है। इनके निवन्धोंको पढ़कर मुटोमें भी वीरता अंकुरित हो सकती है, जीवितोंकी तो वात ही क्या ? गैलीमें चमत्कार है, कथनप्रणाली रूखी न हो इसलए आपने व्यग और विनोदका भी पूरा समावेश किया है। आपकी भाषामें उसल-कृद है। यह चिकोटी काटती हुई चलती है। पत्र-पत्रिकाओं आपके अनेक ऐतिहासिक निवन्ध प्रकाशित हैं।

१. सास्कर भाग ६ ए० २२९। २, सास्कर भाग ७ ए० १। ६, सास्कर भाग १२ कि. २ ए० २२। ४. जैन सिद्धान्तभास्कर भाग १४ किरण १ ए० ४३। ५, सास्कर १७ किरण २ ए० ८८। ६, वर्णी अभिनन्दन प्रन्थ ए० २४३। ७, ज्ञानोदय सितम्बर १९५१।

राजप्तानेके जैनवीर, मौर्य साम्राज्यके जैनवीर, आर्यकालीन मारत आदि पुस्तकाकार सकल्प्ति महत्त्वपूर्ण रचनाएँ है। गोयलीयजीकी ये रचनाएँ नवयुवकोका पथ प्रदर्शन करनेके लिए उपादेय है।

इतिहास और पुरातत्वके वेता श्री डा॰ हीरालाल जैन अन्वेपणात्मक और दार्जनिक निवन्ध लिखते हैं। कई प्रन्थोकी भूमिकाएँ आपने लिखी है, जो इतिहासके निर्माणमें विशिष्ट स्थान रखती है। जैन इतिहासकी पूर्वपीटिका तो गोधात्मक अपूर्व वस्तु है। इस छोटी-सी रचनामे गागरमे सागर भर देनेवाली कहावत चरितार्थ हुई है। आपकी रचनारीली प्रौढ़ है। उसमे धारावाहिकता पाई जाती है। मापा सुन्यवस्थित और परिमार्जित है। थोटे शब्दोंम अधिक कहनेकी कलामे आप अधिक प्रवीण है। महाधवल, धवलसम्बन्धी आपके परिचयात्मक निवन्ध भी महत्वपूर्ण है। अवणवेलोलके जैन शिलालेखोकी प्रस्तावनाम आपने अनेक राजाओ, रानियो, यतियो और श्रावकोके गवेपणात्मक परिचय लिखे है।

मुनि श्री कान्तिखागरके पुरातत्त्वान्वेपणात्मक निवन्धोका विशिष्ट त्यान है। अवतक आपने अनेक स्थानोके पुरातत्त्वपर प्रकाश ढाला है। प्राचीन मृतिंकला और वास्तुकलाका मार्मिक विश्लेपण आपके निवन्धोमं विद्यमान है। प्राचीन जैन चित्रकलापर मी आपके कई निवन्ध "विशाल भारत" मे सन् १९४७ मे प्रकाशित हुए है। प्रवाग सम्रहाल्यमे जैन पुरातत्त्व तथा विन्य्यभूमिका जैनाश्रितशित्प स्थापत्य निवन्ध वहे महत्त्वपूर्ण है। शैली विशुद्ध साहित्यिक है। भाषा प्रौढ़ और परिमार्जित है। अभी हाल ही मे भारतीय शानपीठ काशीसे प्रकाशित खण्डहरोका वैभव, और खोजकी पगढिख्याँ इतिहास और पुरातत्त्वकी दृष्टिसे मुनिजीके निवन्धोका महत्त्वपूर्ण सकलन है।

१. ज्ञानोदय सितम्बर १९४९ और अक्टूबर १९४९। २. ज्ञानोदय सितम्बर १९५० और विसम्बर १९५०।

ऐतिहासिक निवन्ध-रचिवाओं में ग्री॰ खुशाल्चन्द्र गोरावाला एम॰ ए॰ साहित्याचार्यका भी अपना स्थान है। आपके निवन्धों में अन्वेपण एव पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण विद्यमान है। विपय-प्रतिपादनकी शैली ग्रीट एवं गम्भीर है। अवतक आपके सास्कृतिक और ऐतिहासिक अनेक निवन्ध प्रकाशित हो चुके हैं पर गोम्मटेशप्रतिष्ठापक और कलिंगाधिपतिखारवेल निवन्ध महत्त्वपूर्ण है। आपकी भाषा वड़ी ही परिमानित खारवेल निवन्ध महत्त्वपूर्ण है। आपकी भाषा वड़ी ही परिमानित है। पुष्ट चिन्तन और अन्वेषणको सरल और स्पष्टसमें आपने अमिन्यक किया है। इतिहासके गुष्क तत्त्वोका स्पष्टीकरण स्वच्छ और वोधगम्य है।

सबसे अधिक निवन्ध आचार और दर्शनपर लिखे गये हैं। स्नमन ३०, ३५ विद्वान् उपर्युक्त कोटिके निवन्ध लिखते हैं। इन निवन्धें की संख्या टो सहस्रके ऊपर है। यहाँ कुछ श्रेष्ठ निवन्ध-आचारात्मक और कारों की शैलिका परिचय दिया जायगा। यद्यिप उक्त वार्शनिक निवन्ध साहित्य व्यानात्मकता विद्यमान है।

दार्शनक शैलीके श्रेष्ठ निवन्धकार श्री प० मुखकालजी सपवी है।
योगदर्शन और योगविश्वतिका, प्रमाणमीयासा, ज्ञानविन्दुकी प्रस्तावनासे
दर्शन और इतिहास दोनो ही विवेचनोंमें आपकी तुल्नात्मक विवेचन
पद्वतिका पूरा आभास मिल जाता है। आपकी शैलीमे मननशिल्ला,
रपप्टता, तर्कपद्धता और बहुश्रुतामिश्चता विद्यमान है। दर्शनके किंदन
सिद्धान्तोको बढ़े ही सरल और रोचक दगसे आप प्रतिपादित करते है।

आपके सारकृतिक निवन्धोका गद्य बहुत ही व्यवस्थित है। भाषाम प्रवाह है और अभिव्यजनामें चमत्कार पाया जाता है। थोडेमें बहुत प्रतिपादनकी क्षमता आपके गद्यमें है।

१. जैन सिद्धान्त भास्कर भाग १३ किरण १ पृ० १। २. जैन सिद्धान्त भास्कर भाग १६ किरण १--२।

श्री पं० शीतकप्रसादनी इस शताब्दीके उन आदिम दार्शनिक निवन्धकारोमे हैं जो साहित्यके लिए पयप्रदर्शक कहलाते हैं। आपने अपनी अप्रतिम प्रतिमा-द्वारा इतना अधिक लिखा है कि जिसके संकल्न-मात्रसे जैनसाहित्यका पुस्तकाल्य स्थापित किया जा सकता है। श्री ब्रह्म-चारीजी हढ अध्यवसायी थे। यही कारण है कि आपकी शैलीमें अभ्यास और अध्ययनका मेल हैं। ब्रह्मचारीजीने सीधी-सादी भाषामे अपने पुष्ट विचारोको अभिव्यक्त किया है। दर्शन और इतिहास दोनों ही विषयोपर दर्जनो पुस्तक एव सहस्रो निवन्ध आपके प्रकाशित हो चुके हैं। ऐसा कोई विषय नहीं जिसपर आपने न लिखा हो। बहुमुखी प्रतिमाका उपयोग साहित्य स्वनमें किया, पर चुयोग्य सहयोगी न मिलनेसे सुन्दर चीजें न निकल सकीं। आपकी तुलना में राहुलजीसे करूँ तो अनुचित न होगा। राहुलजीके समान ब्रह्मचारीजी भी महीनेमे कमसे कम एक पुस्तक अवस्य लिख देते थे। यदि आपकी प्रतिमा आध्यात्मिक उपन्यासोंकी ओर सुढ़ जाती तो निश्चय जैन साहित्य आज हिन्दी साहित्यमे अपना विशिष्ट स्थान रखता।

श्री पं ॰ केंडाशचन्द्र शास्त्री दार्शनिक, आचारात्मक और ऐति-हासिक निवन्ध दिखनेमें सिद्धहरत हैं। आपकी न्यायकुमुदचन्द्रोदयकी प्रस्तावना जो कि दार्शनिक विकासक्रमका ज्ञान-भाण्डार है, जैन साहित्य-के लिए स्यायी निषि है। आपके स्याद्वाद और सप्तमगी<sup>१</sup>, अनेकान्त-वादकी व्यापकता और चारित्र<sup>8</sup>, शब्दनय<sup>8</sup>, महाचीर और उनकी विचारधाराँ, घर्म और राजनीति प्रभृति निवन्ध महस्वपूर्ण है। "जैन-धर्म और स्वत भाषामें दिखी गई आदितीय पुस्तक है।

१. जैनदर्शन वर्ष २ अंक ४-५ पु० ८२। २. जैनदर्शन नवस्वर १९३४। ३. वर्णी अभिनन्दन प्रन्थ पु० ९। ४, श्री महावीर स्मृति प्रन्य पु० १३। ५. अनेकान्त्रु वर्ष १ पु० ६००। ६. प्रकाशक दिगस्वर जैन संघ, मथुरा।

तत्त्वार्थस्त्रपर दार्गिन्क विवेचन भी रोचक और ज्ञानवर्डक है।
पण्डितजीकी निवन्धगैली बहुत अशोमें हिन्दी साहित्यके मुप्रिस्
विद्वान् श्री आचार्य रामचन्द्र शुद्धकी शैलीसे मिलती-जुलती है। दोनोंकी
शैलीमे गम्मीरता, सरलता, अन्वेपणात्मकचिन्तन एव अभिव्यञ्जनाकी
स्पष्टता समान रूपसे है। अन्तर इतना ही है कि आचार्य शुक्कने साहित्य
और आलोचना विपयपर लिखा है, जब कि पण्डितजीने एक क्षं
विश्रोपसे समबद्ध आचार, दर्शन और इतिहासपर।

श्री पं॰ फूलचन्द्रजी सिद्धान्तद्वास्त्रीका भी दार्शनिक निवन्धकारीमें महत्त्वपूर्ण स्थान है। आपने तत्त्वार्थसूत्रका विशद विवेचन वहे ही कुर्र दगसे किया है। आपके फुटकर ५०-६० महत्त्वपूर्ण निवन्ध प्रकाशित हो चुके हैं। दार्शनिक निवन्धोंके अतिरिक्त आप सामाजिक निवन्ध भी किसते हैं। समाजकी उल्झी हुई समस्याओको सुल्झानेके लिए आपने अनेक निवन्ध लिखे हैं। जैनदर्शनके कर्मसिद्धान्त विपयके तो आप मर्मश्र ही है; ज्ञानोदयमे कर्मसिद्धान्तपर आपके कई निवन्ध आधुनिक शैक्षीं प्रकाशित हुए हैं।

श्री प्रोफेसर महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यके दार्शनिक निवन्ध मी बैन साहित्यकी स्थायी सम्मत्ति हैं। अकलकप्रन्थत्रयकी प्रस्तावना, न्याय-विनित्रच्य विवरणकी प्रस्तावना, श्रुतसागरी वृत्तिकी प्रस्तावनाके सिंग आपके अनेक फुटकर निवन्ध प्रकाशित हुए हैं। इन निवन्धोंमें जैन-दर्शनके मौलिकतत्व और सिद्धान्तीका सुन्दर विवेचन विद्यमान है। एक साधारण हिन्दीका जानकार भी जैन-दर्शनके गृढ तत्त्वोको हृद्यग्य कर सकता है। आपके निवन्ध निगमनशैलीमें लिखे गये है। प्रवहक (Paragraph) के आरम्भ ही मे समास या सूत्र स्पम सिद्धान्तीका प्रतिपादन किया गया है। योडेमे अधिक कहनेकी प्रवृत्ति आपकी लेखनकलामे विद्यमान है!

श्री पं० चैनसुखदास न्यायतीर्थं मी दार्शनिक निवन्धकार हैं।

अापके आचार-विषयपर भी अनेक निवन्ध प्रकाशित हुए है। लेखन-शैली सरल है। अभिन्यज्ञना चमत्कारपूर्ण है। हॉ, भापामे जहॉ-तहॉ, प्रवाह-शैथिल्य है।

भी पं ॰ दलसुख मालविषयाके दार्शनिक निवन्धोने जैनहिन्दी साहित्य-को समृद्धिशाली बनाया है। आपके जैनागम, आगम युगका अनेकान्त-वाद, जैनदार्शनिक साहित्यका सिंहावलोकन आदि निवन्ध महत्त्वपूर्ण है। आपकी लेखनशैली गम्भीर है। विपयका स्पष्टीकरण सम्यक् रूपसे किया गया है। आलोचनात्मक दार्शनिक निवन्धोमे कुछ गम्भीरता , पाई जाती है।

श्री पं॰ वंशीघरजी व्याकरणाचार्य कन्धप्रतिष्ठ दार्शनिक निवन्धकार है। आप सामाजिक समस्याओपर भी व्यित है। स्याद्वाद, नय, प्रमाण, कर्मसिद्धान्तपर आपके कई निवन्ध प्रकाशित हो चुके है। आपके वाक्य छोटे हो या वहे सभी सम्बद्ध व्याकरणके अनुसार और स्पष्ट होते हैं। दार्शनिक निवन्धोंकी भाषा गम्भीर और स्वत है। सरलसे सरल 'वाक्योंमें गभीर विचारोंको रख सके है। उदार और उश्च-विचार होनेके कारण सामाजिक निवन्धोंमें प्राचीन रूढ़ परम्पराओके प्रति अनास्थाकी मावना मिळती है।

11

श्री पं • दरबारी छा छ न्यायाचार्य भी दार्शिनक नियन्थ छिखते है। न्यायदीपिकाकी प्रस्तावना और आसपरी झाकी प्रस्तावना के अतिरिक्त अनेकान्तवाद, द्रव्यन्यवस्था और पदार्थव्यवस्थापर आपके कई नियन्ध निकल चुके है। आपकी बैली मुख्तारी है, शब्दबाहुस्य, मावास्पता आपके नियन्धों में है। हॉ, विषयका स्पष्टीकरण अवश्य पाया जाता है। बैली में प्रवाह गुणकी भी कभी है। यह प्रसन्नताका विषय है कि दरवारी-खालजीकी जैली उत्तरोत्तर विकसित हो रही है। आपके आरम्भिक नियन्धों माषाबाहुस्य है पर वर्त्तमान नियन्धों माषा व्यवस्थित और स्पत है।

श्री पं ॰ हीरालाल सिद्धान्तशास्त्रीका भी दार्गनिक निवन्धनारों में महत्त्वपूर्ण स्थान है। आपने द्रव्यसंग्रहकी विशेष चृत्ति लिखी है, जिसमें अनेक दार्शनिक पहलुओंपर प्रकाश डाला है। स्याद्वाद, तत्त्व, वन्धन्यवस्था, कर्मसिद्धान्त प्रमृति विषयोंपर आपके निवन्ध प्रकाशित हुए हैं। अन्वेषणात्मक और मौगोलिक निवन्ध भी आपने लिखे है। आपकी विपयविवेचनगैली तर्कपूर्ण है। यद्यपि कहीं-कहीं माधामें पितासपन है तो भी सरखता, स्पष्टता और मनोरजकताकी कभी नहीं है।

श्री पं० जगन्मोहनलालजी सिद्धान्तशास्त्रीके दार्गनिक और आचारात्मक निबन्ध अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । आपके अवतक रूगमा ७०—८० निबन्ध प्रकाशित हो चुके हैं । आपकी रुखनगैली सर्छ एव स्पष्ट है। एक अध्यापकके समान आप विपयको समझानेकी पूरी वेष्य करते हैं। भाषा परिमार्जित और संयत है। शुष्क विषयको भी रोजक ढगरे समझाना आपकी शैलीकी विशेषता है।

साहित्यिक निवन्ध लिखनेवाकोंमे श्री प्रेमीकी, वाबू कामताप्रसादकी, श्री मूलचन्द वत्सल, पं॰ पम्नालाल वसंत, पं॰ साहित्यिक और परमानन्द शासी, प्रो॰ राजकुमार एम॰ प्॰, सामाजिक निवंध साहित्याचार्य, श्री जमनालाल साहित्यरल, श्री अरारचन्द नाहटा, श्री पं॰ नाबूलाल साहित्यरल प्रमृति है।

श्री प्रेमीजीने कवियोंकी जीवनियाँ शोघात्मक शैलीमें लिखी है। स्थापका "हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास" आजतक प्रथप्रदर्शक बनी हुआ है। इसमे प्रायः सभी प्रमुख कवियोका जीवन-परिचय सकित किया गया है। प्रेमीजीके ही प्रथपर श्री बाबू कामताप्रसादजी भी चले पर उनसे एक कदम आगे। आपने कुछ व्यवस्थित रूपसे दो चार नवीन उढरण देकर तथा कुछ नवीन युक्तियोंके साथ "हिन्दी दैन साहित्यका संक्षित्त इतिहास" लिखा। "मनुष्य श्रुटियोका कोप है। अतः

त्रुटि रह जाना मानवता है। " इस युक्तिके अनुसार आपके इतिहासमें कुछ त्रुटियाँ रह गईं है जिनका कतिपय समालोचकोंने असहिष्णुताके साथ दिग्दर्शन कराया है। फलतः जैन हिन्दी साहित्यके इतिहासपर आगे अन्वेपण करनेका साइस नवीन छेखकोंको नहीं हो सका। यदि अहम्मन्य समालोचकोंकी ऐसी ही असहिष्णुता रही तो सम्भवतः अभी और कुछ दिन तक यह क्षेत्र स्ना रहेगा। यद्यपि ऐसे समालोचक खरी समालोचना करनेका दावा करते है पर यह दम्म है। इससे नवीन छेखकोंका उत्साह छण्डा पढ़ जाता है।

श्री महात्मा भगवानदीन और वाबू श्री स्राज्यान वकील सफल निवन्धकार हैं। आपके निवन्ध रोचक और ज्ञानवर्धक हैं। साहित्या-न्वेपणात्मक अनेक निवध "वीरवाणी" में प्रकाशित हुए है। जयपुरके अनेक कवियोपर शोधकार्य श्री पं॰ चैनसुखदास न्यायतीर्थ तथा उनकी शिष्यमंडली कर रही है, जो जैन हिन्दी साहित्यके लिए अमूल्य निधि है।

श्री अगरचन्द नाहराने अवतक तीन, चार सौ निवन्ध कियोके जीवन, राजाश्रय एव जैनप्रत्योंके परिचयपर लिखे है। शायद ही जैन-अजैन ऐसी कोई पत्रिका होगी जिसमें आपका कोई निवन्ध प्रकाशित न हुआ हो। आपके कई निवन्धोंने तो हिन्दी साहित्यकी कई गुत्यियोंको सुल्झाया है। "पृथ्वीराजरासो"के विवादका अन्त आपके महत्त्वपूर्ण निवन्ध-द्वारा ही हुआ है। वीसल्देवरासो और खुमानरासोके रचनाकाल और रचियताके सम्बन्धमें विवाद है। आशा है, हिन्दी साहित्यके इतिहास-लेखक आपके निवन्धो-द्वारा तटस्थ होकर इन ग्रन्थोकी ग्रामाणिकतापर विचार करेगें।

श्रीमती पं • त्र • चन्दाबाईंबीने महिलोपयोगी साहित्यका सुजन किया है । अनेक निवन्ध-संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं । लेखनशैली सरल है, मापा स्वच्छ और परिमार्जित है । श्री बाबू छक्ष्मीचन्द्रची एम॰ ए० ने ज्ञानंपीठसे प्रकाशित पुस्तकोंके सम्पादकीय वक्तव्योंमे अनेक साहित्यिक चर्चांओपर प्रकाश डाला है। मुक्तिदूत और वर्द्धमानके सम्पादकीय वक्तव्य तो महत्त्वपूर्ण है ही, पर ''वैदिक साहित्य'' की प्रस्तावना एक नवीन प्रकाशकी किरणें विकीणं करती हैं। आपकी शैली गम्मीर, पृष्ट, सयत और व्यवस्थित है। धारा- चाहिक गुण प्रधान रूपसे पाया जाता है।

श्री मूलचन्द वत्सळ पुराने साहित्यकारों में है। आपने प्राचीन कियो पर कई निवन्ध ळिखे हैं। आपकी शैली सरक है। माषा सीधी-सादी है।

श्री पं॰ परमानन्द कास्त्री, वीर सेवा मन्दिर सरसावाने, अपभ्रगके अनेक कवियोपर शोधात्मक निवन्ध लिखे हैं। महाकवि 'रहधू' के तो आप विशेषज्ञ हैं। आपकी शैली शब्दबहुला है, कहीं-कहीं बोक्षिल मी माल्म पहती है।

श्री प्रो॰ राजकुमार साहित्याचार्यने दौलतराम और भ्षरदासके पदोका आधुनिक विक्लेषण किया है। आपके द्वारा लिखित मदन-पराजय की प्रस्तावना कथा-साहित्यके विकास-क्रम और मर्मको समझनेके लिए अत्यन्त उपादेय है। आपकी शैकी पुष्ट और गम्भीर है। प्रत्येक शब्द अपने स्थानपर विल्कुल फिट है। कवि होनेके कारण गद्यमें काव्यत्व आ गया है।

श्री पं • पद्मालाल वसन्त साहित्याचार्यके अनेक साहित्यक निवन्ध प्रकाशित हो चुके हैं । आपने "आदिपुराण" की महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना लिखी है । जिसमें संस्कृत जैन साहित्यके विकास-क्रमका वहा रोचक वर्णन किया है । आपकी शैली परिमार्जित और सरल है ।

श्री जमनाळाळ साहित्यरःन अच्छे निवन्धकार है। जैन जगत्मे आपके अनेक साहित्यिक निवन्ध प्रकाशित हुए हैं।

श्री ज्योतिप्रसाद जैन एस० ए०, एक-एक० वी० के भी ऐतिहासिक

और साहित्यिक निवन्ध प्रकाशित हुए है। आपके निवन्धोंमे पूज्यपाद सम्बन्धी निवन्ध महत्त्वपूर्ण है। शैळी शोधपूर्ण है।

श्री पं वरूमद्र न्यायतीर्थं के सामाजिक और साहित्यिक निवन्ध जैन सदेशमें प्रकाशित होते रहते हैं। आपकी माषामें प्रवाह रहता है, एवं शैलीमें विस्तार।

श्री ऋष्यसद्रास राँकाके अनेक प्रौढ़ निवन्ध सामाजिक और साहि-त्यिक विषयोपर प्रकाशित हुए है। आपकी गैली प्रवाहपूर्ण है, और वर्णनमें सजीवता है।

श्री नत्थूलाल शास्त्री साहित्यरतके सामाजिक और साहित्यिक निवन्ध जैन साहित्यके लिए गौरवकी वस्तु है। आपका "जैन हिन्दी साहित्य" निवन्ध विद्योप महत्त्वपूर्ण है। आपकी गैलीमे रोचकता है।

श्री कस्त्रचन्द काशलीवालके शोधात्मक नियन्य भी महत्त्वपूर्ण है। आपकी शैली रुश्व होनेपर भी प्रवाहपूर्ण है। विषयके स्पष्टीकरणकी क्षमता आपकी माषाम पूर्ण रूपसे विद्यमान है।

श्री प्रो॰ देवेन्द्रकुमार, श्री विद्यार्थी नरेन्द्र, श्री इन्द्र एम॰ ए॰, श्री पृथ्वीराज एम॰ ए॰ आदि भी सुद्धेलक हैं । दार्घानक निवन्धकारों में श्री रघुवीरकारण दिवाकर का स्थान महत्त्वपूर्ण है। आपने अनेक जीवन गुत्थियों को सुल्झानेका प्रयत्न किया है। श्री प्रो॰ विसलदास एम॰ ए॰ भी अच्छे निवन्धकार है। आपके विवेचनात्मक कई निवन्ध प्रकाशित हो चुके हैं।

सामाजिक, आचारात्मक और दार्गनिक निवन्धकारोंगे पं॰ परमेष्टी-दास न्यायतीर्थ, पं॰ वंशीधर च्याकरणाचार्य, पं॰ फूलचन्द सिद्धान्त-शास्त्री, श्री स्वतन्त्र, श्री कापिंदया आदि हैं। श्री पण्डित अजितकुमार शास्त्री न्यायतीर्थं ने खण्डनमण्डनात्मक पद्धतिपर कई निवन्ध किसे हैं। आपकी शैली तर्कपूर्ण और मात्रा स्वत है।

श्रीदरबारीलाल सत्यभक्त एक चिन्तनशील दार्शनिक और साहित्य-

कार है। आपकी रचनाओं के द्वारा केवल जैन साहित्य ही वृद्धिगत न हुआ, विल्क समग्र हिन्दी साहित्यका माण्डार बढ़ा है।

इस सम्बन्धमें एक नाम विशेषरूपसे उल्लेखनीय है, श्रीजैनेन्द्र कुमार जैनका । श्रीजैनेन्द्रची उचकोटिके उपन्यास, कहानीकार तो हे ही, निवन्धकारके रूपमें भी आपका त्थान बहुत ऊँचा है । अपने निवन्धोंमें आप बहुत सुलझे हुए, चिन्तकके रूपमे उपस्थित होते हैं । इस समस्त चितनकी पार्श्वमूमि आपको जैन दर्शनसे प्राप्त हुई है । यही कारण है कि अनेक प्रकारकी उल्झी हुई, समस्याओंका समाधान सीधे रूपमें अने-कान्तात्मक सामझस्य हारा स्फलतापूर्वक करते हैं । इनकी शैलीके सम्बन्धमें यही कहना पर्याप्त होगा कि इन्होंने हिन्दीको एक ऐसी नयी शैली दी है, जिसे जैनेन्द्रकी शैली ही कहा जाता है ।

## आत्मकथा, जीवनचरित्र और संस्मरण

आत्मकथा, जीवनचरित्र और संस्मरण भी साहित्यकी निधि हैं। मानव स्वभावतः उत्सुक, गुप्त और रहस्यपूर्ण वार्तोका जिज्ञासु एवं अनुकरणशील होता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरोके जीवन-चरित्रो, आत्मकथाओं और सरमरणोको अवगत करनेके लिए सर्वदा उत्सुक रहता है, वह अपने अपूर्ण जीवनको दूसरोंके जीवन-द्वारा पूर्ण वनानेकी सतत चेष्टा करता रहता है।

जीवन-चरित्रींकी सत्यतामे आशंका पाठकको नहीं होती है, वह चरित्र-नायकके प्रति स्वतः आकृष्ट रहता है, अतः जीवनमं उठात्तमावनाओं-को सरस्तापूर्वक ग्रहण कर लेता है। मानवकी जिज्ञासा जीवन-चरित्रोंसे तृप्त होती है, जिससे उसकी सहानुमृति और सेवाका क्षेत्र विकसित होता है। कर्त्तव्यमार्गको प्राप्त करनेकी प्ररणा मिलती है और उचावगोंको उपलब्ध करनेके लिए नाना प्रकारकी महत्त्वाकांक्षाएँ उत्पन्न होती हैं।

जीवन-चित्त्रोसे भी अधिक द्यामदायक आत्मचरित्र (Autobiography ) है। पर जगबीती कहना जितना सरल है, आपवीती कहना उतना ही कटिन । यही कारण है कि किसी भी साहित्यमे आत्म क्याओकी संख्या और साहित्यकी अपेक्षा कम होती है। प्रत्येक व्यक्तिमें यह नैसर्गिक संकोच पाया जाता है कि वह अपने जीवनके पृष्ठ सर्व-साधारणके समक्ष खोळनेसे हिचकिचाता है: क्योंकि उन पृष्ठोंके खुलनेपर उसके समस्त जीवनके अच्छे या बुरे कार्य नग्नरूप धारणकर समस्त जनताके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। और फिर होती है उनकी कट आलोचना । यही कारण है कि संसारमे बहुत कम विद्वान् ऐसे हैं जो उस आलोचनाकी परवाह न कर अपने जीवनकी ढायरी ययार्थ रूपसे निर्भय और निधडक हो प्रस्तृत कर सके।

हिन्दी-जैन-साहित्यमें इस शताब्दीमे श्रीक्षुरुक गणेशप्रसाटजी वर्णी और श्रीभिजतप्रसाद जैनने अपनी-अपनी आत्मकथाएँ हिस्ती है। जीवन-चरित्र तो १५-२० से भी अधिक निकल चुके हैं। साहित्यकी दृष्टिसे संस्मरणोंका महत्त्व भी आत्मकयाओसे कम नहीं है, ये भी मानवका समुचित पथप्रदर्शन करते है।

यह औपन्यासिक शैलीमें लिखी गयी आत्मकया है। श्री शुल्लक गणेशप्रसाद वर्णाने इसमे अपना जीवनचरित्र लिखा है। यह इतनी रोचक है कि पढ़ना आरम्म करनेपर इसे अधूरा मेरी <sup>१</sup>जीवनमाथा कोई मी पाठक नहीं छोड़ सकेगा। इसके पढनेसे यही माल्य होता है कि लेखकने अपने जीवनकी सत्य घटनाओको लेकर आत्मकथाके रूपमे एक सुन्दर उपन्यासकी रचना की है। जीवनकी अच्छी या बुरी घटनाओको पाठकोंके समक्ष उपस्थित करनेम लेखकमे त्तिक भी हिचकिचाहट नहीं है। निर्भयता और निस्तकोचपूर्वक अपनी बीती लिखना जरा टेढी खीर है, पर लेखकको इसमे पूरी एफलता मिली

१. प्रकाशकः वर्णी-प्रंथ-माला २।३८ वी, भदैनी, काशी।

है। वस्तुतः पृष्य वर्णीनीकी चीती-चागती यद्योगाथारे आन कोन अपरिचित होगा ?

इस २३ हाथके मिट्टीके पुतलेका व्यक्तित्व आव गजन दा रहा है। समत्त सानवीय गुणोंसे विभृषित इस महामानवमें मूक परोपकारकी अभिन्यंजना, साधना और त्यागकी अभिन्यक्ति एवं वहुमुखी विद्वचाका स्योग जिस प्रकार हो पाया है, शायद ही अन्यत्र मिले। इतनी सरल प्रकृति, गम्मीर सुद्रा, टोस जान, अटक श्रद्धानाहि गुणोंके द्वारा लोक रहज ही इनके मक्त वन बाते हैं। बो भी इनके सम्पर्कमं आया वह अन्तरंगमें मायाशृत्यता, सत्यनिष्ठा, प्रकाण्ड पाण्डित्य, विद्वताके साथ चरित्र, प्रमावक वाणी, परिणामोंमे अनुपम शान्ति एवं आसिक और द्यारीरिक विशुद्धता आदि गुणराधिसे प्रमावित हुए विना नहीं रहा ! इसके अतिरिक्त अज्ञानतिधिरान्ध जैनसमाजका ज्ञानकोचन उन्सीकित करके लोकोत्तर उपकार करनेका श्रेय यदि किसीको है तो श्रद्धेय वर्णीली को । एव्य वर्णीवीका वीवन जैनसमावके रूए सचमुचमें एक सुर्य है। वे मुमुक्षु हैं, सायक हैं और है स्त्रयंत्रुद्ध । उन्होंने अपनी आत्मकथा ळिखकर जैनसमावका ही नहीं, अपितु मानवसमालका बढ़ा उपकार किया है। अध्ययनकी लाल्या पूच्य वर्णीकीमें कितनी थी, यह उनकी आत्मकथासे त्यष्ट है। उन्होंने जयपुर, मयुरा, खुरना, काशी, चकौती ( इरमंगा जिला ) और नवडीप आदि अनेक स्थानोंकी न्यायद्यात्र पहनेके सिप् खाक छानी। जहाँ भी न्यायशासके विद्वान्का नाम सुना, साप वहीं पहुँचे तथा अड़ा और मक्तिके साथ उसे अपना गुरु बनाया।

आत्मक्रयाके छेखक पृत्य वर्णाजीने अपने जीवनकी समस्त घट-नार्जीका यथार्थ रूपमे अकन किया है। काशीके त्याहार महानियास्यमें जब अध्ययन करते थे, उस समयका एक उठाहरण देखिये—

उन दिनों निचाल्यके अधियाता (प्रिंसिपल ) ये बाबा मार्गारयनी वर्णों । न्यायकी उचकक्षाकं निचार्था होनेके कारण आप उनके सुंहलंग

थे। एक शामको जब वाबाजी सामायिक ( आत्मचिन्तन ) कर रहे थे. उस समय आप चार-पाँच साथियोके साथ गगापार रामनगर रामलीला देखनेको चले गये। जब नाव बीच गगामे पहुँची तो हवाके तीव झोकोसे हरामगाने लगी और 'अव हुवी, तव हबी' की उसकी रियति आ गयी । विद्याख्यकी स्रतपर खडे अधिष्ठातानी सारा दृश्य देख रहे ये। विद्यार्थियोंकी नावको गगामे हुवते देख उनके प्राण सखने लगे और उनकी महलकामनाके लिए मगवान्से प्रार्थना करने रूगे। पुण्योदयसे किसी प्रकार नौका वच गयी और सभी विद्यार्थी रामलीला देखकर रातको १० बजे लौटे । सबके लीडर आत्मकथा-लेखक ही थे। आते ही अधिष्ठाताजीने आपको बुलाया और विना आजाके रामलीला देखनेके अपराधमे आपको विद्यालयसे पृथक् कर दिया। साथ ही विद्यालय-मन्त्रीको, को आरामे रहते थे, पत्र लिख दिया कि गणेशप्रसाद विद्यार्थीको उद्दण्डताके अपराधमे प्रथक किया जाता है। जब पत्र लेकर चपरासी छोडनेको चला तो आपने चपरासीको दो रुपये देकर वह पत्र है लिया और विद्यालयसे जानेके पहले आपने एक बार समामे भाषण देनेकी अनुमति मॉगी। समामे निर्मीकतापूर्वक आपने समस्त परिस्थितियोका चित्रण करते हुए मार्मिक भापण दिया । आपके भाषणको युनकर अधिष्ठाताजी भी पिघल गये और आपको क्षमाकर दिया।

इस प्रकार आत्मकथा-लेखकने अपने जीवनकी छोटी-वडी सभी बातोको स्पष्ट रूपसे लिखा है। घटनाएँ इतने कलात्मक ढगसे सजीयी गयी हैं, जिससे पाठक तल्लीन हुए विना नहीं रह सकता। भाषा इतनी सरल और मुन्दर है कि योड़ा पढा लिखा मनुष्य भी रसमग्न हो सकता है। छोटे-छोटे वाक्योमें अपूर्व माधुर्य भरा है।

आजके समाजका चित्रण भी आपने अपूर्व ढगसे किया है। आज किस प्रकार घनिक मनुष्य अपने पैसेसे सैकडों पापोंको छुपा छेते हैं, पर एक निर्धनका एक सुईकी नोकके वरावर भी पाप नहीं छिपा छिपता। उसे अपने पापका फल समाज-शहण्कार या अन्य प्रकारका दण्ड सहना ही पड़ता है। इसका आपने कितने सुन्दर शब्दोंमें वर्णन किया है—

"पाप चाहे यहा मनुष्य करे या छोटा । पाप तो पाप ही रहेगा, उसका दण्ड उन दोनोंको समान ही मिछना चाहिये । ऐसा न होनेसे ही संसारमें आज पंचायती सचाका छोप हो गया है । बहे आदमी चाहे जो करें उनके दोपको छिपानेकी चेटा की जाती है और गरीबोंको प्रा दण्ड दिया जाता है "यह क्या न्याय है ? देखो बड़ा वही कह-छाता है, जो समदर्शी हो । स्पैकी रोधनी चाहे दरिद्र हो चाहे अमीर होनोंके बरांपर समान रूपसे पत्रती है ।"

इस आत्मकयाकी एक सबसे विशेषता यह मी है कि इसमें जैन समाजका सामाजिक, आर्थिक, घामिक और शिक्षा विकासका इतिहास मिल जायगा। क्योंकि वर्णीजी व्यक्ति नहीं, सस्या है। उनके साथ अनेक संस्थाएँ सम्बद्ध हैं। शान प्रचार और प्रसार करनेमें आपने अदूट परिभम किया है। भारतके एक कोनेसे दूसरे कोने तक विहारकर जैन समाजको जागत किया है।

श्री अजितप्रसाद जैन एम० ए० की यह आत्मक्या है। इस आत्म-क्ष्याका नाम ही औपन्यासिक ढंगका है और एकाएक पाठकको अपनी अज्ञात जीवन श्रीर आकृष्ट करनेवाला है। घटनाएँ एक दूसरेसे विल्कुल सम्बद्ध हैं; वाल्यकालसे लेकर बृद्धावस्थातककी घटनाओंको मोतीकी लड़ीके समान पिरोकर इसे पाठकोंका कण्टहार चनानेका लेखकने पूरा प्रयास किया है। रोचकता और सरलता गुण पूरे रूपमें विद्यमान हैं।

यद्यपि छेखकने आत्मकयाका नाम अज्ञात जीवन रखा है, किन्तु छेखकका जीवन समावसे अज्ञात नहीं है। समावसे सम्मान और आदर

१. प्रकाशक : रायसाह्य रामद्यास अगरवाला, प्रयाग ।

प्राप्त करनेपर भी वह अपनेको अज्ञात ही रखना अधिक पसन्द करता है, यही उसकी सजनताकी सबसे बड़ी पहिचान है।

इस आत्मकथामें सामाजिक कुरीतियोका पूरा विवरण मिलता है। माषा संयत, सरख और परिमार्जित है अप्रेक्षी और उर्दूके प्रचलित शब्दोको भी यथास्थान रखा गया है।

जीवनचरित्रोंमें सेठ माणिकचन्द, सेठ हुकमचन्द, कुमार देवेन्द्र-प्रसाद, श्री बा॰ न्योतिप्रसाद, त्र॰ शीतल्प्रसाद, त्र॰ प॰ चन्दाबाई, श्री मगनवाई एवं द्वेताम्बर अनेक यति-मुनियोके जीवन-चरित्र प्रधान हैं। इन चरित्रोंमेंसे कई एक तो निश्चय ही साहित्यकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण हैं। पाठक इन जीवन-चरित्रोसे अनेक वाते प्रहण कर सकते हैं।

इस श्रेष्ठ और रोचक पुस्तक से समादक श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय हैं। आपने इसमें जैन समाज प्रमुख सेवक ३७ व्यक्तियों में संस्मरण सक-कित किये हैं। अधिकाश सस्मरणों में लेखक भी आप ही हैं। यह मानी हुई बात है कि महान् व्यक्तियों में भु भालकर उन्हें सरस बना देते हैं। मानव-हृदय, जो सतत वीणा के समान मधुर मावनाओं की झंकार से झकुत होता रहता है, पुण्य स्मरणों से पृत हो जाता है। उसकी अमर्यादित अभिलाधाएँ नियन्त्रित होकर जीवनको तीवताक साथ आगे बढाती हैं। परुतः महान् व्यक्तियों के सस्मरण जीवन की धाराको गम्मीर गर्जन करते हुए सागरमें विलीन नहीं कराते, बिक्क हरे-मरे कगारों की शोमाका आनन्द रुते हुए उसे मधुमती भृमिकाका स्पर्श

प्रस्तुत सकलनमें ऐसे ही अनुकरणीय व्यक्तियोके सरमरण है। ये

कराते हैं, जहाँ कोई भी व्यक्ति वितर्क बुद्धिका परित्यागकर रसमग्न हो

नाता है और परप्रत्यक्षका अल्पकालिक अनुभव करने लगता है।

२, प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ, काशी।

सभी अपने दिव्य आलोकसे जीवन-तिभिरको विच्छिन्न करनेमे सन्नम है। प्रत्येक महान् व्यक्तिका अन्तरंग और विहरंग व्यक्तित्व जीवनको प्रेरणा और स्फूर्ति देता है।

समस्त प्रमुख व्यक्तियोंको चार मागोमें विभक्त किया है। प्रथम भाग त्याग और साधनाके दिव्य प्रदीपोक्षी अमरच्योतिसे आलोकित है। ये दिव्य दीप है—इ० ज्ञीतल्प्रसाद, वावा मागीरथ वर्णी, आत्मार्थी कानजी महाराज, इ० प० चन्टावाई और भूआ (वैरिस्टर चम्पत-रायजीकी वहन)।

इन दिन्य दीपोंम तैल और वर्त्तिका सजोनेवाले श्री गोयलीयके अतिरिक्त अन्य लेखक भी है। इन सबकी गैलीमें अपूर्व प्रवाह, मायुर्य और जोश है। भाषाम इतनी धाराबाहिकता है कि पाटक पढ़ना आरम्म करनेपर अन्त किये विना नहीं रह सकता।

दूसरा भाग तत्त्वज्ञानके आलोक-स्तम्मोसे शोभित है। ये आलोक स्तम्म हं—गुरु गोपालदास वरैया, पं॰ उमरावसिंह, प॰ पनालाल बाकलीबाल, पं॰ ऋपमदास, पं॰ महावीरप्रसाद, प॰ अरहदास, पं॰ जुगलकिशोर मुख्तार और पं॰ नाष्ट्राम प्रेमी।

इस स्तम्मके छेलकोमे श्री गोवलीयके अतिरिक्त श्री क्षुल्लक गणेश-प्रसाद वर्णी, श्री जैनेन्द्रकुमार, श्री प० केलाशचन्द्र शास्त्री, श्री पं० सुखलालजी संघवी, श्री पं० नाथ्राम 'प्रेमी' और श्री कन्हेंपालाल मिश्र प्रमाकर आदि प्रमुख हैं। इन समी संस्मरणोंम रोचकता इतनी अधिक है कि गूंगेके गुड़कें स्वादकी तरह उसकी अनुभृति पाटक ही कर सकेंगे। भापाम ओल, माधुर्य और प्रवाह है। शैली अत्यन्त संयत और ग्रीढ है।

तीसरे भागमे वे अमर समाज-सेवक हैं, जिन्होंने समाजंग नवचेतना-का प्रकाश फैलाया है। ये हे—वाबू स्रजमानु वकील, वाबू व्याचन्द गोयलीय, कुमार देवेन्द्रप्रसाद, वैरिस्टर खुगमन्दिरलाल जैनी, अर्जुनलाल -सेठी, वैरिस्टर चम्पतराय, बावू ज्योतिप्रसाद, बावू सुमेरचन्द एडवोकेट, बाबू अजितप्रसाद वकील, बाबू स्राचमल और महात्मा मगवानदीन।

इस स्तम्भके लेखक श्री नाथ्राम प्रेमी, श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रमाकर, श्री महात्मा मगवानदीन, श्री माईदयाल, श्री गुलावराय एस. ए, श्री अजितप्रसाद एम. ए., श्री बनवारीलाल स्यादादी, श्री कामताप्रसाद जैन, श्री कौशलप्रसाद जैन, श्री दौल्तराम मित्र, श्री जैनेन्द्रकुमार और श्री गोयलीय है। प्रयागमे जैसे त्रिवेणीके सगमस्थल पर गंगा, यमुना और सरस्वतीकी घाराएँ पृथक्-पृथक् होती हुई भी एक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी सभी लेखकोकी मिन्न-मिन्न गैलीका आस्वादन मिन्न-मिन्न रूपसे होनेपर मी प्रवाह-ऐक्य है। इस स्तम्भके सरमरणोंको पढ़नेसे मुझे ऐसा माल्स पड़ा, जैसे कोई मगवान्का भक्त किसी ठाकुरद्वारीपर खड़ा हो पञ्चामृतका रसास्वादन कर रहा हो।

चतुर्थं भाग श्रद्धा और समृद्धिके क्योति रक्तोसे जगमगा रहा है।
,वे रक्त हैं—राजा हरसुखराय, सेठ सुगनचन्द, राजा लक्ष्मणदास, सेठ
-माणिकचन्द, महिलारक मगनवाई, सेठ देवकुमार, सेट जम्बूपसाद,
सेठ मधुरादास, सर मोतीसागर, रा० व० जुगमन्दिरदास, रा० व०
-सुक्तानसिह और सर सेठ हुकुमचन्द।

इस स्तम्भके लेखक नाथ्राम प्रेमी, पं॰ इरनाय द्विवेदी, श्री कन्हैया-काल मिश्र प्रमाकर, श्री तन्मय बुखारिया, श्रीमती कुन्युकुमारी जैन बी॰ ए॰ (ऑनर्स), श्री हीरालाल काशलीवाल और श्री गोयलीय है।

सचमुचमे यह सकटन वीसवीं शताब्दीके जैन समाजका जीता-जागता एक चित्र है। समस्त पुस्तकके सस्मरण रोचक, प्रमावक और शिक्षाप्रद है। इस सप्रहके संस्मरणोंको पढ़ते समय अनेक तीर्थोंमें स्नान करनेका अवसर प्राप्त होगा। कही राजग्रहके गर्मजलके झरनोमें अव-गाहन करना पढ़ेगा, तो कही वहींके समशीतोष्ण ब्रह्मकुष्टके जलमे, तो कहीं पास ही के सुशीतल जलके झरनेमे निमञ्जन करना होगा। आपको यंगाजलके साथ समुद्रका खारा उदक मी पान करनेको मिलेगा, पर विश्वास रखिये, स्वाद विगड़ने न पायेगा ।

इस प्रकार हिन्दी जैन साहित्यका गद्य माग नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, निवन्ध, संस्मरण, आत्मकथा, गद्यकाव्य आदिके द्वारा दिनों-दिन ख्य पल्छिवत और पुष्पित हो रहा है। जैन छेखकोंका जितना ध्यान निवन्ध रचनाकी ओर है, बिद उसका शताश मी कथा-साहित्य या गद्यगीतोंकी ओर चला जाय तो निश्चय ही हिन्दी जैन गद्य साहित्य अपने आलोकसे समग्र हिन्दी साहित्यको जगमगा दे। नवीन छेखकोंको इस ओर अवन्य ध्यान देना चाहिए। जैन कथाओ-हास सुन्दर और रोचक गद्य-पद्यमे काच्य छिखे जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त सस्मरण, जीवन-चित्र तथा विभिन्न विषयोंके निवन्धो-के संकरून भी अभिनन्दन-ग्रन्थोंके नामसे प्रकाशित हुए हैं। इनमे निम्न ग्रन्थ प्रसिद्ध है।

(१) श्री प्रेमी-अभिनन्दन प्रन्थ। (२) श्री वर्णी-अभिनन्दन प्रन्थ (३) श्री ब्र. एं० चन्दावाई अभिनन्दन प्रन्थ। (४) श्री हुकमचन्द अभिनन्दन प्रन्थ। (५) श्री आचार्यं शान्तिसागर श्रद्धाञ्जिक प्रन्थ।

## दशवाँ अध्याय

## हिन्दी-जैन साहित्यका शास्त्रीय पक्ष

हिन्दी-जैन साहित्यके विभिन्न अग और प्रत्यगोका परिचय प्राप्त कर छेनेके अनन्तर इस साहित्यका शास्त्रीय दृष्टिसे यत्किञ्चित् अनुश्रीलन करना भी आवश्यक है। अतः शास्त्रीय दृष्टिकोणसे विवेचन करनेपर ही इसकी अनेक विशेषताएँ शांत की जा सकेगी।

इस अमीष्ट दृष्टिकोणके अनुसार मापा, छन्द, अखंकार योजना, प्रकृतिचित्रण, सौन्दर्यानुमूति, रसविधान, प्रतीकयोजना और रहस्यवाद-का विस्त्रेषण किया जायगा। सर्वप्रथम जैन साहित्यकी माषाका विचार करना है कि इस साहित्यमें प्रयुक्त माषा कैसी है, इसमे शास्त्रीय दृष्टिसे कौन-कौन विशेषताएँ विद्यमान हैं। मार्ची और विचारोकी अभिव्यञ्जना भागाके विना असम्भव है।

हिन्दी-जैन कान्योंका मापाकी दृष्टिसे बड़ा ही महत्त्व है। अपभ्रंग और पुरानी हिन्दीसे ही आधुनिक साहित्यिकमापाका जन्म हुआ है। जैन देखक आरम्भरे ही भाषाके रूपको सजाने और परिष्कृत बनानेमे सरुग्न रहे हैं। सरस, कोमल, मधुर और मजुरू शब्द सुबोध, सार्थक और स्वामाविक रूपमे प्रयुक्त हुए हैं। शब्दयोजना, वाक्याशोका प्रयोग, वाक्योकी बनावट और भाषाकी लाक्षणिकता या व्यन्यात्मकता विचारणीय है।

अपभ्रश माषाके कार्व्योमे माषाका विकासोन्मुख रूप दिखळायी पढ़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि माषा छोकमाषाकी ओर तेजीसे गमन कर रही है। पाठक देखेंगे कि निम्नपदमें कोमछ और परुष भावनार्जोकी अभिन्यक्तिके साथ भाषामें कितनी भावप्रवणता है। प्रेपणीयतस्वकी पर्छ कविको कितनी है, यह सहजमें ही जाना जा सकता है।

वो गहिय चन्द्र-हासा उहेण। हक्कारित छक्त्रणु दृह्-सुहेण। छइ पहरू-पहरू किं करहि खेट। तुहु एक्कें चक्कें सावछंड। महु पह पुणु आयं कवणु गण्णु। किं सीह (हि) होइ सहाठ वण्णु। नं विसुणेंवि विष्फुरियाहरेण। मेळ्डिट रईगु छच्छीहरेण।

---त्वयम्भृ रामायण ७५।२२

श्रीराहुल्जीने इसका हिन्दीमे अनुवाद याँ किया है— तो गहिय चन्द्रहासायुधेहिं। इक्कारेट लक्ष्मण दशमुखेहिं। ले प्रहरू प्रहरूका करहि क्षेप। तुह एको चक्को सावलेप। ममते पुनि आहि कवन गण्य। का सिंहह होइ स्वभाव अन्य। सो सुनिया विस्कृरिता चरेहिं। येलेटैं रथांग लक्ष्मीघरेहिं॥

भाषाको शक्तिशाली वनानेके लिए कवि पुण्यदन्तमे समासान्त पर्दोका प्रयोग अत्यधिक किया है। निम्न उटाहरण दर्शनीय है—

विपन्कालिविन्काल-णव-जलहर-पिहिय-णहंतरालओ । धुय-गय-गण्ड-मण्डलुङ्हाविय-चल-मत्तालि-मेलओ । खविरल-युसल-सरिस-चिरधारा-चारिस-भरंत-सूमलो । हय-वियर-प्याव-पसल्काय-कर् तण-णाल-सहलो ॥

---आदिपुराण (२९-३०)

इसकी हिन्दी छाया--

विश-कार्छिदी-कार-नवलरुधर-छादित नमंतरारुषा । धृत-गल-गंद-मंदरु-उद्दृष्टिय चरु-मत्ता-रि-मेरुआ । स्विररु-मुसरु-सदश यिर घारा वर्ष मरंत-भृतरा । दृत-दिक्द-प्रताप-प्रसर-उद्गत-तरु-क्टू नीरु शाद्दरा ॥ १२ वी जतीके कवि विनयचन्द्र स्रिकी अपग्र श मापामे अपूर्व मिठास है। भाषाकी स्वरत्हरीमें विश्वका सगीत गृंजता है। भावप्रकाशन कितना अन्टा है, यह निम्नपदसे स्पष्ट है—

वेमिकुमरु सुमरिव गिरनारि। सिद्धी राजल क्त-कुमारि।
श्रावणि सखणि कंद्रुय मेहु। गज्जइ विरहिनि झिज्हइ देहु।
विज्ज सवक्षइ रक्लिस जेव। नेमिहि विणु सिह सिहयइ केम।
सखी भणइ सामिणि मन झरि। दुज्जन तणा में वंजिति प्रि।
गयउ नेमि तठ विणठठ काइ। अलड् अनेरा वरह सयाइ॥
——प्राचीन-गुर्जर-कान्य-सैग्रहः

परवर्ता जैनकवियोम भाषाकी दृष्टिसे कवि वनारसीदासका स्वोंकुष्ट स्थान है। आपकी भाषा मनोरम होनेके साथ, कितनी प्रभावोत्पादक है, यह निम्न पद्यसे स्पष्ट है। स्थातकी अवतारणा स्थान-स्थानपर विद्यमान है। प्रशस्त होनेके साथ भाषामे कोमलकान्तता और प्रवहमानता भी अन्तर्निहित है। भाषाकी लोच-लचक और दृदयद्रावकता तो निम्न पद्यका विशेष गुण है।

काज विना न करै जिय उद्यम, लाज बिना रम माहिं न जुझै। डील विना न सधै परमारथ, शील विना सतसौं न अरुझै॥ नेम विना न लहै निहचैपद, प्रेम विना रस रीति न चूझै। ध्यान विना न यँमें मन की गति, ज्ञान विना शिवपंथ न सूझै॥

वास्तवमे किव वनारसीदास भाषाके वहुत वहे पारसी है। इनके सुन्दर वर्ण-विन्यासमे कोमलता किल्कारियाँ भरती है, रस छल्कता है और माधुर्य वाहर निकल्नेके लिए वातायनमेंसे झॉकता है। नाद सौन्दर्य-के साधन छन्द, तुक, गति, यति और ख्यका जितना सुन्दर सन्तुल्प्ति समन्वय इनकी माधामें है, अन्यत्र वैसा कठिनाईसे मिलेगा। निम्न पद्यमे सगीत केवल मुखरित ही नहीं हुआ, बल्कि स्वर और तालके साथ मूर्त-ल्पमें उपस्थित है।

करमें भरम जग तिमिर हरन खग, उरग छखन पग शिवमग दरित । निरखत नयन भविक जछ वरखत, हरखत अमित भविक जन सरित ॥ मदन कदन जिन परम घरम हित, सुमिरत भगत भगत सब हरित । सजछ जछद तन मुकुट सपत फछ, कमठ दछन जिन नमत वनरित ॥

उपयुक्त पद्यमे समस्त हस्ववणोंने रस और माधुर्यकी वर्षा करनेमे कुछ उठा नहीं रखा है। इसकी सरस्ता, दिशदता, मधुरता और युकु-मारता ऐसा वातावरण उपस्थित कर देती है, जिससे व्यामवर्णके पार्श-प्रमुकी कमनीयता, महत्ता और प्रमुता मक्तके हृदयमे सन्तोप और श्रीखताका सचार किये विना नहीं रह सकती। शब्दोकी मधुरिमाका कवि बनारसीदासको अच्छा परिशान था। वस्तुतः हस्व वर्णोमें जितनी कोमळता और कमनीयता होती है, उतनी दीर्घ वर्णोमें नहीं। इसी कारण कि अगले पद्यमें भी लघुस्वरान्त अक्षरोको प्रयोग करता हुआ कहता है—

सक्छ क्रमख्छ द्छत, कमठ सठ प्रवन कनक नग । ध्वल प्रमप्द रमन जगत जन अमछ कमछ ख्या ॥ प्रमत जल्धर प्रवन, सज्ज धन सम तन समकर । प्रअध रजहर जल्द, सक्छ जन नत भव भय हर ॥ धम द्लन नरक प्द छ्य करन, अगम अतर भवज्ज तरन । धर स्वल मदन वन हर दहन, जय जय प्रम अमय करन ॥

इस छप्पयमे कविने भापाकी जिस कारीगरीका परिचय दिया है, वह सिद्वतीय है। जिस प्रकार कुशल शिली छैनी और हयौड़े द्वारा अपने भावोंको पापाण-खण्डोमे उत्कीर्ण करता है, उसी प्रकार किने अपनी शब्द-साधना द्वारा कोमलानुस्तिको अंकित किया है।

कविने भाषाको भाव-प्रवण बनानेके लिए कथोपकथनात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। संसारी जीवको सम्बोधन कर वार्तालाप करता हुआ कि किस प्रकार समझाता है, यह निम्नपद्मसे स्पष्ट है— भैया जगवासी, त् उदास है के जगतसीं एक छै महीना उपदेश मेरी मातु है। और संकल्प विकल्पके विकार तिज वैठिके एकंत्र मन एक ठौर जानु है। तेरी घट सर तामें त् ही है कमल वाकी त् ही मधुकर है सुवास पहिचानु है। प्रापित न है है कहल ऐसी त् विचारमु है, सही है है प्रापित सरूप थी ही जानु है।

यन्दोको तोड़े-सरोड़े विना ही मान को मीतर तक पहुँचानेका किने पूरा यक किया है। किन बनारसीदासके सिवा मैया मगवतीदास, स्प-चन्द, भूषरदास, बुधकन, बानतराय, दौळतराम और वृन्दाननका मी मापाकी परखमे विशेष स्थान है। भैया मगवतीदासकी माषा तो और भी माझल, घारावाहिक और प्रसादगुणसे युक्त है। माषाको भावानुकूल बनानेका इन्हे पूरा मर्म ज्ञात था, इसी कारण इनके कान्यमे विषयोंके अनुसार माया गम्भीर और सहज होती गयी है। निम्न पद्ममे मापाकी स्वच्छता दर्शनीय है—

नवते अपनो जी आपु छख्यो, तवतं जु सिटी दुविधा मन की। यों शीतळ चित्त भयो तबही सब, छाँद दई ममता तन की॥ चिन्तामणि जब प्रगट्यों घर में, तब कौन जु चाह करें धन की। जो सिद्धमें आपुमें फेर न जाने सो, क्यों परवाह करें जन की॥

'मिटी दुविधा मनकी' और 'क्टॉंड दुई ममता तनकी' इन वाक्योंमें किन मापाकी मधुरिमाके साथ जिस मानको व्यक्त किया है, वह वास्तवमें मापाके पूर्ण पाण्डित्यके विना संभव नहीं। इन वाक्योंका गठन भी इतनी कुशल्ता और सुस्मतासे किया है, जिससे मावामिन्यञ्जनमें चार चॉद लग गरे है। वास्तवमें इनके कान्यमें मावके साथ मापा मी कुछ कहती-सी चान पड़ती है। नाडांबकोण सौन्दर्वने साथ सादुर्वको सी प्रवाहित करनेमें सक्षम है—

केवल्रूप निरासत चंतन, साहि विलोक्ति अरे सतवारे! काल जनादि विर्तात अयो, सतह तोहि चेत न होत कहा रे॥ भूलि गयो गतिको फिरबो, जब तो दिन ज्यारि अये टकुरारे। लागि कहा रहारे अक्षनिके संग, चेतत न्यों नहिं चेतनहारे॥

इस पश्चमें 'दिन ज्यारि अये उक्तारे' का ध्वन्यर्थ काव्य-सिक्वेंकं विष्य कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। अतः संक्षेपमें यही कहा वा सकता है कि इनकी भाणमें वोध्यस्पिका शक्तिको अनेता रागालिका शक्तिकी प्रकला है; पर इनका राग संसारिक नहीं, आसिक अनुरक्ति है।

किन भूषरवासने नापाको सदाने, सँठारने और समझीछा नतानेने अपनी पूर्ण पट्टवा प्रवर्धित की है। इनकी मापामें माव-प्रदेशताके साथ मनोरंजकता भी है। इनके कान्यमें कहीं प्रसाद मापूर्व है तो कहीं ओव मापूर्व।

नावोंको वीवतर बनानेकं लिए नाटकीय माणर्शकीना प्रयोग मी कवि भूबरदासने किया है। आत्मानुमृतिकी अभिन्यक्टना इस शैकींमें किस प्रकार की जा नकती है, वह निम्न परस्ते स्पट है—

तोई दिन करें सोई आयुर्ने सवसि घरं,
वृद्ध वृद्ध वार्त कर्म सन्त कर है।
देह तित छान होत नम तेन होत कर है।
क्षेत्र मर्टान होत क्षेत्र होत कर है।
आये नर्टान होत क्षेत्र क्षेत्र कहेरी आय,
परमा नर्दाक नान नरमा विकल है।
मिलके निलामा नम्म कहेरी इसल है।
ऐसी वृद्धा माहीं सिक्ष कहेरी इसल है।

इस पद्यमें 'ऐसी दशा माहीं मिन्न काहे की कुशल है' मे सम्बोधनपर जोर देकर माषाको मानप्रवण वनानेमें कविने कुछ उठा न रखा है।

बुधजन कविकी भाषामें भी चमकीलायन पाया जाता है ''धम' बिक कोई वहीं अपना, सब सम्पति धन थिर निर्ह जगमे, जिसा रैन सपना'' में भाषाका स्वच्छ और स्वस्थरूप है।

कवि दौलतरामने सगीतकी अवतारणा करते हुए भापाके आभ्यन्त-रिक और वाह्यरूपको स्वारनेकी पूरी चेष्टा की है। कही-कही तो भापा परेड करते हुए सैनिकोके समान चहलकटमी करती हुई प्रतीत होती है। निम्नपद दर्शनीय है—

छाँदत क्यों निह रे नर, रीति भयानी । बार-बार सिख देत सुगुद यह, त् दे आनाकानी ॥ विषय न तकत न भजत बोध बत, दुख-सुख जाति न जानी । शर्म चहै न रुहै शठ ज्यो, इत देत बिलोवत पानी ॥ छाँदत क्यों निह रे नर, रीति भयानी ।

जैन कवियोकी सामाजिक पदाविख्याँ संगीतके उपकृत्नोमें वेंधकर कितनी वेगवती हुई है, यह उपर्युक्त पदसे स्पष्ट है। अपूर्व शब्दलालिख, नवीन अन्तःसगीत और भावामिव्यक्तिकी वृत्तन शक्ति जैन कवियोंकी भाषामें विद्यमान है। निम्न पक्तियोंमें तत्सम शब्दोंने भाषामें कितनी मिठास और लचक उत्पन्न की है, यह दर्शनीय है—

नवस्र धवस्र पस्र सोहें करूमें, ख्रुषत्य व्याधि दरी। इस्त न पर्क अस्क नख बदत न, गति नममॉह करी। ध्यानकृपान पानि गाहि नाशी त्रेसठ प्रकृति अरी। सा-विन शरन भरन सर घर घर महा असात मरी। दौस्र तास पद दाख होत हैं, वास-सुक्ति-नगरी। ध्यानकृपान पानि गहि नाशी, त्रेसठ प्रकृति अरी। जैनकवियोकी वर्ण-साधना भी खहितीय है। व त न र छ व आदि कोमल वर्णोंकी आवृत्तिने काव्यमें सगीत-सौन्दर्य उत्पन्न करनेमे बडी सहा-यता प्रदान की है। इन वर्णोंके उचारणसे श्रुति मधुरता उत्पन्न होती है। री, रे आदि सम्बोधनोकी आवृत्तिने तो भाषाका रूप और मो निखार दिया है। शन्दचित्र पाठकोके समझ एक साकार मूर्ति प्रस्तुत करते हैं। निम्न पद्यमें 'च' की आवृत्ति दर्शनीय है—

चितवत बदन अमल चन्द्रोपम तल चिन्ता चित होय अकामी।
त्रिश्चवनचंद पाप तप चन्दन, नमत चरन चन्द्रादिक नामी॥
तिहुँ जग छई चन्द्रिका कीरति चिह्न-चन्द्र चिंतत शिवगामी।
चन्दीं चतुर-चकोर चन्द्रमा चन्द्रवरन चन्द्रप्रम स्वामी॥

शब्दसाधना और शब्द योजना भी जैन कवियोकी अनूठी हुई है। सहानुभूति, अनुराग, विराग, हेंग्यां, हणा आदि भावनाओको तीव्र या तीव्रतर बनानेमे शब्द-चयन और शब्दयोजनाका महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक शब्दमे इस प्रकारकी रूहरे विद्यमान हैं, जिनसे पाठकका हृदय स्पन्दित हुए बिना नहीं रह सकता। अतः पाठक देखेंगे कि कवि भग-वतीदासने मान और विषयके अनुकूछ भाषाके पट-परिवर्तनमें कितनी कुशब्दता प्रदर्शित की है—

अचेतनकी देहरी, न कीजे बासों नेह री,

ये औगुनकी गेहरी मरम हुन्त भरी है।
याहीके सनेहरी न आजे कर्म छेहरी,

सुपावे दुःख तेहरी जे बाकी प्रीति करी है।
अनादि छगी जेहरी जु देखत ही खेहरी,

त् बामें कहा छेहरी कुरोगनकी दरी है।
कामगज केहरी, सुराग द्वेप केहरी,

त् बामें हा देहरी जो मिथ्या मित दरी है।

उपर्युक्त पद्यमे 'री'की खादृत्ति प्रवाहमे तीव्रता प्रदान कर रही है।
मानवीय भूलोका परिणाम किन अगुलि-निर्देश द्वारा बतला रहा है।
लम्नी किनताओं एकरस्ता दूर करनेके लिए छन्दपरिवर्तनके साथ
पद या अक्षरावृत्ति भी की गयी है। ल्यमे परिवर्तन होते ही मानस
के मानलोकमे सिहरन आ जाती है और अभिनव ल्हिरियो द्वारा नवलमका संनार होता है। मान और छन्दोका परिवर्तन भणिकाचन सयोग
उपस्थित कर रहा है। किन दौलतरामने निम्न पद्ममें भाषाका रंगरूप
कितना स्वारा है। प्रहशीलता और प्रसाद गुण कृट कर भरे गये है।
फाल्त और भरतीके जन्द नहीं मिलेगे, वाक्य मानानुकृत बढ़े और छोटे
होते गये हैं।

भव मन मेरा ने, सीख वचन सुन मेरा।

मिज जिनवरएद ने, जो विनशै दुख तेरा॥

विनशै दुख तेरा मनघन केरा, मनवचतन जिन चरन मनी।

पंचकरन वश राख सुज्ञानी मिध्यामतमग दौर तजो॥

मिध्यामतमगपि अनादितें, तें चहुँगाति कीन्हा केरा।

अवहूँ चेत अचेत होय मत, सीख वचन सुनि मेरा॥

वाक्ययोजना और पदसघटनकी दृष्टिं भी जैन हिन्दी साहित्यमें

का प्रयोग उत्तम हुआ है। 'ऑख मर लाना', 'धुन लगना',

नाक्ययाणना आर पदसघटनका द्दाष्ट्रस मा जन हिन्दा साहत्यम भाषाका प्रयोग उत्तम हुआ है। 'ऑख मर लाना', 'धुन लगना', 'चित्र वन जाना', 'दमपर आ बनना' 'पत्यरका पानी होना', ''जब झोंपरी जरन लगी, कुँआके खुदाये तव कौन काल सिर हैं", 'दचर वैठना', 'देर हो जाना', तीन-तेरह आदि मुहाबरोके प्रयोग द्वारा माषाको शक्तिशाली बनाया गया है।

इस शतान्दीके किवयोकी मापा विशुद्ध, सयत और परिमार्जित खड़ी वोली है। किवयोंने भाषाको प्रवाहपूर्ण, सरस, सरल, प्रसादगुणयुक्त, खुटीली और बोधगम्य वनानेकी पूरी चेष्टा की है। लाक्षणिकता और चित्रमयता भी आजकी भाषामे पायी बाती है।

## छन्द-विधान

मानवकी भावनाओ और अनुभूतियों की सजीव अभिन्यजना साहित्य है और ये भावनाएँ तथा अनुभूतियों कर्याना छोककी वस्तु नहीं है, किन्तु हमारे अन्तर्जगत्की प्रच्छन्न वस्तु हैं। साहित्यकार छय और छन्दके माध्यमसे अपनी अनुभूतियोकी अचल तन्मयतामे, एकात्म अनुभवकी भावनामें विमोर हो कलाको चिरन्तन प्राणतत्त्वका स्पर्श कराता है। अतएव छन्द कियके अन्तर्जगत्की वह अभिन्यक्ति है, जिसपर नियमका अंकुद्य नहीं रखा जा सकता, फिर भी मिन्न-भिन्न स्वामाविक अभिन्यक्तियोंके लिए स्वरके आरोह और अवरोहकी परम आवश्यकता है। स्पन्दन, कम्पन और धमनियोमे रक्तोष्णका सचार लय और छन्दके द्वारा ही सम्भव है। गानके स्वर और लयको सुनकर अन्तरकी रागिनीका उद्रेक हतना अधिक हो जाता है, माधनाएँ इतनी सघन हो जाती है कि अगले पद या चरणको सुनने अथवा पढ़नेकी उत्कठा जायत हुए बिना नही रह सकती। गूँ जते स्वरकी पृष्ठभूमिपर न्तन मस्ण भावनाएँ अभिनव रमणीय विद्वका सुजन करने लगती हैं। अतः अत्मविभोर करने या होनेके लिए काच्यमे छन्द विधान किया गया है।

छन्द-विधान नाद-सौन्दर्यकी विशेषतापर अवलिष्वत है। यह कोई बाहरी वस्तु नहीं, प्रस्युत जीवन तत्त्वींकी सजीव अमिन्यझनाके लिए माजाका विधान है। यह विधान काव्यके लिए बन्धन कमी नहीं होता, अपितु लय-सौन्दर्यकी बृद्धि और पोषण करनेके निमित्त एक ऐसी आधार शिला है, जो नाद-सौन्दर्यको उच्च, नम्र, समतल, विस्तृत और सरस बनानेमे सक्षम है। साधारण वाक्यमें जो प्रवाह और अमता लक्षित नहीं होती, वह छन्द व्यवस्थासे पैदा कर ली जाती है। मापाका मव्य-प्रयोग छन्द-विधान कविताका प्राणापहारक नहीं अपितु धनुषपर चढी प्रत्यचाके तुल्य उसकी शक्तिका वर्षक है। जिस प्रकार नदीकी स्वामाविक धाराको तीन्न और प्रवहमान बनानेके लिए परके धारोंकी आवश्यकता होती है,

उसी प्रकार भावनाओ और अनुभृतियोंको प्रमावोत्पादक बनानेके किए छन्दोकी आवश्यकता है। सीधे-सादे गद्यके वाक्योमें जोश नहीं रहता और न प्रेषणीयतस्य ही आ पाता है, अतएव मापाके काक्षणिक प्रयोगके लिए लय और छन्दका उपयोग प्राचीन काल्से ही मनीषी करते आ रहे हैं। स्वर-माध्रवं और काव्य चमत्कारके लिए मी ल्यात्मक-प्रवृत्तिका होना आवस्यक है। पदाविख्योको मानुकतापूर्ण और स्मरणीय बनानेके लिए मी छन्दके साँचेमें मावनाओको ढाळना ही पढता है : अन्यया प्रेषणीय-तत्त्वका समावेग नहीं हो सकता । यो तो विना छन्दके भी कविता की जा सकती है, पर वह निप्पाण कविता होगी। उसमे जीवन या गति नहीं आ सकेगी । अतएव इन्छित स्वरसाधनके लिए छन्द आज भी आवश्यक विभान है। यह स्वामाविक लयके स्वरैक्य और समस्प्रताकी रक्षाके लिए भनिवार्यं सा है। भापाकी स्वामाविक लय-प्रवहणताके लिए छन्दका बन्धन भी अकृत्रिम और अनिवार्य-सा है। चुस्त मावनाओकी अभि-व्यञ्जनाके लिए यह विधान उतना ही आवश्यक है, जितना शरीरकें स्वरयन्त्रको द्यक्तिद्याली वनानेके लिए उच्चारणोपयोगी क्षित्रवर्योका संशक्त रहता।

जैन किययोंने अपने कान्यमें वार्णिक और मात्रिक दोनों ही प्रकारके छन्दोंका प्रयोग किया है। वार्णिक छन्दमें वर्णोंके लघु-गुक्के अनुसार क्रम और सख्या आदिसे अन्ततक समल्पमें रहती है और मात्रिक छन्दमें मात्राओकी सख्या, यति नियमके साथ निश्चित रहती है, अक्षरोकी न्यूना- िषकताका खयाल नहीं किया जाता है।

जैनकाव्योमे दोहा, चौपाई, छप्पय, कवित्त, सवैया इक्तीसा, सवैया तेईसा, अडिल्ल, सोरठा, घत्ता, कुसुमल्ला, व्योमावती, घनाक्षरी, पद्धरी, तोमर, कुडिल्या, वसन्तितलका आदि सभी छन्दोका प्रयोग किया है। दूहा, दोहा, छप्पय, कवित्त, सवैये और घनाक्षरी जैनकवियोंके विशेष छन्द रहे है। अपभ्र श काल्से लेकर १९ वी सतीके अन्ततक जैनकवियोंने छप्पय, किवत्त और सबैयोका बड़ी ही बारीकीसे प्रयोग किया है। एक सच्चे कलाकारके समान मीनाकारी और पचीकारी जैनकिन करते रहे है। अपभ्रंश किवताओंमें दोहाके सैकडों मेद-प्रमेदकर नवीन प्रयोग किये गये हैं। सन्तयुगमें छावनी और पद भी विपुष्ट परिमाणमें लिखे गये हैं। इन सभी पदोंमें संगीतका प्रभाव इतनी प्रजुर मात्रामें विद्यमान है, जिससे आध्यात्मिक रस बरसता है। मधुर रस काव्यमें सुन्दर व्यनि योजनासे ही निष्पन्न होता है। कोमल्पदरचनाने नादिकोपका सन्निवेश करके आनन्दकों और भी आहादमय बनानेका प्रयास किया है।

संस्कृत छन्द वसन्तितिलका, मालिनी, मुजगप्रयात, शार्वूलिक्फीडित धोर मंदाक्रान्ताका प्रयोग भी जैनकिवयोंने कान्यके भावोको बॉक्नेके लिए ही नहीं किया, किन्तु राग और ताल्पर कोमलकान्तपदाविल्योंको वैठ कर अमृतकी वर्षा करनेके लिए किया है। अतएव यहाँ एकाष सगीतका लययुक्त उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है—

### भुजंगप्रयात

तुमी करपनातीत करपानकारी । कर्डकापहारी भवांमोधितारी । रमाकंत अरहंत हंता भवारी । कृतांतांतकारी महा ब्रह्मचारी ॥ नमो कर्मभेत्ता समस्तार्थं वेता । नमो तत्त्वनेता चिदानन्दधारी । प्रपद्मे शरण्यं विभो लोक धन्यं । प्रभो विष्वनिष्नाय संसारतारी ॥ —वृन्दावन विलास पृ० ६८

शार्दूछिविक्रीडितको गारवा राग और अपा ताल्मे, भुजगप्रयातको विलावल राग और दादरा ताल्मे एवं वसन्तितिलकाको मैरव राग और धुमरा ताल्मे कि मन्रगलाल्ने गाया है। मन्रगका चौवीसी पूजापाठ संगीतकी दृष्टिसे अन्द्रुत है। इसमे प्रायः सभी प्रमुख संस्कृतके छन्दोंका प्रयोग किवने वड़ी निपुणतासे किया है। वार्णिकच्चोंको श्रुतिमध्र बनानेका किवने पूरा प्रयास किया है। न, म, त, र, ल और व वणोंकी आवृत्ति द्वारा अनेक छन्दोंमें अपूर्व मिठास विद्यमान है। कर्णकडु, कर्कश और अर्थहीन शब्दोका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है। छन्दोंकी लय और तालका पूरा ध्यान रखा है।

पुरातन छन्दोंके अतिरिक्त जैनकवियोंने कितपय नवीन छन्दोका भी उपयोग किया है, वाला छन्दके अनेक मेद-प्रमेदोका प्रयोग जैनकवियोंके कार्त्योम विद्यमान है। किव भूधरदासने अपने पार्वपुराणमें चार चरण-वाले इस छन्दमें पहला, दूसरा और तीसरा चरण इन्द्रवज्राका और चौथा चरण उपेन्द्रवज्राका रखा है। पद्यमे माधुर्य लानेके लिए प्रत्येक चरणके मध्य भागमें इस्का-सा विराम रखा है; जिससे स्वराघात होनेके कारण मधुरिमा दिगुणित हो गयी है।

मात्राछन्दकी उन्द्रावना तो बिल्कुळ नवीन है। कवि भूषरदासने बताया है कि इसके प्रथम और तृतीय चरणमें ग्यारह-ग्यारह मात्राएँ, अन्तमें लघु और लघुका पूर्ववर्ती अर्थात् उपान्त्य वर्ण गुरु होता है। दूसरे और चौथे चरणमें वाहर-बाहर मात्राएँ और अन्तके दो वर्ण गुरु होते हैं। इस छन्दके अनेक भेद-प्रमेदोंका प्रयोग भी कविने सुन्दर रूपमें किया है। यद्यपि यह मात्रिक छन्द है,पर माधुर्यके लिए इसमे हस्व- वर्णोंका प्रयोग ही अच्छा माना जाता है।

कवि बनारसीदासने अपने नाटक समयसारमें सवैया छन्दके विभिन्न मेद-प्रमेदोका प्रयोग किया है। यति और गणके नियमोंने छन्दोमे छयकी तरंगोंका तारतम्य रखा है। छम्बे पद या चरण नहीं रखे हैं, जिससे स्वास कियाकी सुगमतामें किसी प्रकारकी स्कावट हो और पदका क्रम अना-यास ही मग हो जाय। यहाँ एक-दो उदाहरण कलाकारकी सूक्ष्म कारी-गरीको प्रदर्शित करनेके लिए दिये जाते है। पाठक देखेंगे कि व्वनिविक्छेषणके नियमानुसार छय-तरंगका समावेश कितने अद्भुत ढंगसे किया है। गुरु-छप्नुके तारतम्यने राग और तालको अन्द्रुत संतुलन प्रदान कर रस वर्षा करनेमे कुछ उठा नहीं रखा है।

#### सवैया तेईसा-

या घटमें भ्रमरूप अनादि, विकास महा अविवेक अखारो। तामहि और सरूप न दीसत, पुरूक नृत्य करें अतिमारो॥ फेरत भेप दिखावत कौतुक, सो बिलये वरनादि पसारो। मोहसुँ भिन्न जुदो जब सों, चिनम्रति नाटक देखन हारो॥

--नाटक समयसार २।९९

## मैवया इकतीसा-

जैसे शनराज नाज वासके गरास करि, भक्षत सुमाय निह मिन्न रस कियो है। जैसे मतवारो निह जाने सिखरिन स्वाद, जुंगमें मगन कहै गऊ दूध पियो हैं। तैसे मिध्यामित जीव झानरूपी है सदीव, पायो पाप पुन्यसाँ सहज सुन्न हियो हैं। चेतन अचेतन हुहूको मिश्र पिण्ड उसि, एक्सेक माने न विवेक कह कियो है।

पद्मावती छन्दका प्रयोग किव वनारसीदासने हत्तरगोंको किस प्रकार आखोकित करनेके लिए किया है, यह निम्न उठाहरणसे स्पष्ट है। जिस प्रकार वायुके झोंकेसे नदींग कमी हल्की तरंगे और कमी उत्ताल तरंगे तरिगत होती है, उसी प्रकार किवने बलाधात हारा लया- स्मक पदाविधानको प्रदर्शित किया है—

ताकी रित कोरित दासी सम, सहसा राजरिद्धि घर आर्व।
सुमित सुता उपने ताके घट, सं सुरखोक सम्पदा पाने॥
ताकी दृष्टि छखे शिवमारग, सो निरवन्य भावना मार्व।
तो नर त्याग कपट कुंवरा कह, विधिसों ससखेत धन वावे॥
—वनारसी विकास पृ० ५७

घनाक्षरी छन्दका प्रयोग मी किन बनारसीदासने लयनिघानके नियमोका प्रदर्शन करनेके लिए किया है। ल्यात्मक तरगे इस कठोर छन्दमें भी किस प्रकार स्वरकी मन्यरेखाके ऊपर-नीचे जाकर लचक उत्पन्न करती है, यह दर्शनीय है।

#### घनाक्षरी

ताही को सुबुढि वरें रमा ताकी चाह करें, चन्दन सरूप हो सुयश ताहि चरचें। सहज सुहाग पाने, सुरग समीप आने, वार वार सुकृति रमिन ताहि अरचें। ताहिके शरीर को अलिंगन अरोगताई, मंगल करें मिताई प्रीत करें परचें। जोई नर हो सुचेत चित्त समता समेत, धरम के हेतको सुखेत धन सरचें।

— बनारसी विकास प्र॰ ५६

कवि वनारसीटासने वस्तुछन्द नामके एक नये छन्दका मी प्रयोग किया है। यद्यपि इस छन्दमें कोई विशेष स्रोच-स्चक नहीं है, तो भी सगीतारमकता अवस्य है।

कवित्त छन्दमे लय और तालका मुन्दर समावेश मैया मगवतीदासने किया है। मात्राओ और वर्णोंकी संख्याकी गणनाके सिवा विराम और गति विधिपर भी ध्यान रखा है, जिससे पढते ही पाठककी हृदय-वीनके तार झनझना उठते है। ध्वनि और अर्थमें साम्यका विधान भी इस छन्द हारा प्रस्तुत किया गया है। मधुर ध्वनियोकी योजना भी प्रायः कवित्तोमें की गयी है।

कवित्त कोड तो करै किछोछ भामिनीसों रीझि-रीझि, वाहीसों सनेह करै काम राग अझ में। कोव तो छहे आनन्द छक्ष कोटि जोरि-जोरि

छक्ष छक्ष मान करे छन्छि की तरङ्ग में ॥
कोव महाझूरवीर कोटिक गुमान करे,

मो समान दूसरों न देखों कोव जङ्ग में ।
कहें कहा 'भैया' कछु कहिवें की वात नाहिं,
सय जग देखियतु राग रस रद्ग में ॥

—श्रद्धविकास प्र०१७

#### मात्रिक कवित्त

चेतन नींद वही तुम छीनी, ऐसी नींद छेय नहिं कीय। काछ अनादि मये तोहि सोवत, विन जागे समिकत क्यों होय॥ निहन्ने शुद्ध जयो अपनो गुण, परके माव मिनन करि खोय। हंस अंश उजवछ ही जयही, तबही जीव सिदसम होय॥ — महाविकास ए॰ २६-२७

छप्पय छन्दमें इसी कविने अनुभृति, कल्पना और बुद्धि इन तत्त्वोका अच्छा समन्वय किया है। रूप सीन्दर्यके साय भावसीन्दर्य भी अभिव्यक्त हुआ है। अपने अन्तस्त्रके ज्वारको मानवके मगरूके लिए यहे ही सुन्दर ढगसे किवने अभिन्यंजित किया है। किवकी कितावित्यस्कं खारे समुद्रको अपेय समझकर विपयगाके मधुर तीरको प्राप्त करनेके लिए साधन प्रस्तुत करते हैं। कई छप्पयम तो किवने उल्लास और आहादकी मादकताका अच्छा विव्लेषण किया है। जैन तीर्थकरोंकी स्तुतियोंके सिवा अन्य रसोंकी व्यंजनाम भी छप्पयका प्रयोग किया गया है। दिल वर्णीने संगीतात्मकताको और बढ़ा दिया है—

को अरहंत युवीव, जीव सब सिद्ध मणिजे। आचारव पुन जीव, जीव उवझाय गणिजे॥ साधु पुरुष सब जीव, जीव चेतन पर राजे। सो तेरे घट निकट, देख निज शुद्धि विराजे॥ सब जीव द्रव्यनय एकसे, केवलज्ञान स्वरूपमय। तस ध्यान करहु हो मध्यजन, जो पावहु पदवी अखय॥

कवि स्वरदासके कान्य प्रन्योमे छन्दवैचिन्यका उपयोग सर्वत्र मिलेगा। इन्होने सभी सुन्दर छन्दोंका प्रयोग रसानुकूल किया है। वैराग्यका निरूपण करनेके लिए नरेन्द्र छन्दको चुना है, इसमे अन्तके गुरुवर्णपर जोर देनेसे सारी पिक्त तरिगत हो जाती है। संसारके क्रुत्सित और पृणित स्वार्थ सामने नग्न रूत्य करते हुए उपस्थित हो जाते हैं।

इहि विधि राज करै नरनायक, भोगै पुत्र विशाला।
सुखसागर में रमत निरंतर, जात न जाने काला।
एक दिना कुमकर्म संजोगे, क्षेमंकर मुनि बन्दे।
देखि श्रीगुरु के पद पंकत, छोचन मिल आनन्दे॥

× × ×

किसही घर कछहारी नारी, के बैरी सम भाई। किसही के दुख बाहर दीखें, किसही उर दुचिताई॥

व्योमवती छन्दका प्रयोग तो किन भूषरदासने बहुत ही उत्तम ढगसे किया है। अमूर्त मावनाएँ मूर्तिमान होकर सामने प्रस्तुत हो जाती हैं। सगीतकी रूपने रस वर्षा करनेमें और भी अधिक सहायता की है—

भूखप्यास पीदे उर अंतर, प्रजले आंत देह सब दागे। भिन्नसरूप धूप प्रीषम की, ताती बाल झालसी लागे॥ तपे पहार ताप तन उपजे, कोपे पिस दाह ज्वर जागे। इत्यादिक प्रीपमकी बाधा, सहत साधु धीरज नहीं त्यागे॥

× × ×

जे प्रधान केहरि को एकरें, एक्षग एकर पाँवसों खाएै। जिनकी सनक देख भीं बाँकी, कोटक सुरदीनता जाएै॥ ऐसे पुरुष पहार उड़ावन, प्रख्य पवन तिय वेद प्यापै। धन्य धन्य ते साधु साहसी, मन सुमेरु जिनको निह काँपै॥

चौदह मात्राके चाल छन्दमं कविने भावनाओं के आरोह-अवरोहका कितना सजीव और हृदय-प्राह्म निरूपण किया है, यह निम्न पदमं दर्शनीय है।

> यों भोग विषे अति भारी, तपतें न कभी तनधारी। जो अधिक उदे यह आवै, तौ अधिकी चाह बढावे॥

ख्यात्मक छन्दोमे हरिगीतिका छन्दका स्थान प्रमुख है। इसमे सोछह और वारह मात्राओं के विरामसे अद्यार्ध मात्राएँ होती है। प्रत्येक चरणमे स्थके सचरणके स्टिए ५ वीं, १२ वीं, १९ वीं और २६ वीं मात्राएँ रुष्ठु होती है। अन्तिम दो मात्राओं उपान्त्य रुष्ठु और अन्त्य दीर्घ होती है। स्थ-विघानके स्टिए आवश्यक नियमोका पास्न करना भी छन्द-माधुर्यके स्टिए उपयोगी होता है। कवि दोस्तरामने अपनी छहदासा में हरिगीतिका छन्दोका सुन्दर प्रयोग किया है। निम्न पद्यका श्रुति-माधुर्य काव्यको कितना चमतकृत कर रहा है, यह स्वयमेव स्पष्ट है—

> अन्तर चतुर्देश मेद वाहिर संग दशधातें टलें। परमाद तिन चटकर मही लखि समिति ईंपातें चलें॥ जग सुहितकर सब अहितहर श्रुतिसुखद सवसंशय हरें। अमरोग-हर जिनके वचन सुखचन्द्रतें असृत हरें॥

> > — छहदाला, छठी दाल

जैन साहित्यमं सस्कृत छन्द और पुरातन हिन्दी छन्टोकी साथ आधुनिक नवीन छन्दोंका प्रयोग भी पाया जाता है। मुक्तकछन्ट और गीतोंका प्रयोग आज अनेक जैन कवि कर रहे हैं।

मुक्तकछन्द छिखनेवाछे श्री कवि चैनसुखदास न्यायतीर्थ, श्री पं॰ दरवारीलाल सत्यमक्त, कवि र्ख्वचन्द पुष्कल, कवि वीरेन्द्रकुमार, कवि ईश्वरचन्द्र प्रभृति हैं। भावनाओकी समुचित अभिव्यंजनाके व्हिए अंनेक नवीन छन्दोंका प्रयोग किया है। आज जैन प्रवन्धकाव्योमे सभी प्रचित्रत छन्दोंका व्यवहार किया जा रहा है। गीतोमें भावनाकी तरह छन्द भी अत्याधुनक प्रमुक्त हो रहे हैं।

# हिन्दी-जैन-साहित्यमें अलंकार-योजना

काल्यके दो पक्ष है—कलापक्ष और मावपक्ष। जैसे मानव-शरीर और प्राणोक्षा. समवाय है, उसी प्रकार कलापक्ष काल्यका शरीर और भावपक्ष प्राण है। दोनो आपसमे सम्बद्ध हैं। एकके अमावमे दूसरेकी सुस्थित सम्मव नहों। भाषा अलकार, प्रतीक योजना प्रमृति कलापक्षके अन्तर्गत हैं और अनुभूति मावपक्षके। कोई मी किव मावको तीत्र करने, व्यक्षित करने तथा उनमे चमत्कार लानेके लिए अलकारोका प्रयोग करता है। जिस प्रकार काल्यको चिरन्तन वनानेके लिए अनुभृतिकी गहराई और स्रमता अपेक्षित है उसी प्रकार उस अनुभृतिको अमिन्यक्त करनेके लिए चमत्कारपूर्ण अलकृत शैलीकी भी आवश्यकता है।

हिन्दी-जैन कवियोकी कविता-कामिनी अनाड़ी राजकुलाइनाके उमान न तो अधिक अलकारोंके वोश्व द्वी है और न ग्राम्यवालाके उमान निरामरणा ही है। इसमे नागरिक रमणियोके समान सुन्दर और उपयुक्त अलकारोंका समावेश किया गया है। किव वनारसीदास, मैया-मगवतीदास और भूधरदास जैसे रससिद्ध कवियोंने अभिन्यजनाकी चमत्कारपूर्ण शैलीमे बड़ी चतुराईसे अलकार योजना की है। वास्तविकता यह है कि प्रस्तुत वस्तुका वर्णन दो तरहसे किया जाता है—एकमें वस्तुका यथातथ्य वर्णन—अपनी ओरसे नमक मिर्च मिलाये विना और दूसरीमें कल्पनाके प्रयोग द्वारा उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदिसे अलंकृत करके अंग-प्रत्यनके सीन्दर्यका निरूपण किया जाता है। कविकी प्रतिमा प्रस्तुत-

की अभिव्यंजनापर निर्मर है। अलंकार इस दिशामे परम-सहायक होते हैं। मनोभानोंको द्वदय-स्पर्शी वनानेके लिए अलकारोंकी योजना करना प्रत्येक कविके लिए आवश्यक है।

**जैन-कवियोंने प्रम्तुतके प्रति अनुमृति उत्पन्न करानेके लिए जिस** भप्रम्तुत की योजनाकी है, वह स्वामाविक एव मर्मस्पर्शी है; साथ ही प्रस्तुतकी भाति भावोद्रेक करनेमं सक्षम भी। कवि अपनी कल्पनाके वलने प्रम्तुत प्रसंगक्षे मेलमे अनुरंजक अपस्तुतकी योजना कर आत्मा-भिन्यंजनमे सफल हुए हैं। वस्तुतः जैन कवियोंने चर्म-चक्षुओंसे देखे गये पदार्थोंका अनुभव कर कल्पना द्वारा एक ऐसा नया रूप दिया है, जिससे बाह्य-जगत् और अन्तर्जगत्का सुन्दर समन्वय हुआ है। इन्होंने बाह्य जगत्के पदार्थोंको अपने अन्तःकरणमें छे बाकर उन्हे अपने मार्वेसे अनरंजित किया है और विधायक कल्पना-द्वारा प्रतिपाद विपयकी सुन्दर अभिव्यंजना की है। आत्याभिव्यंजनमे जो कवि जितना सप्रह होता है, वह उतना ही उत्कृष्ट माना जाता है और यह आत्मामिन्यंजन तब-तक सम्मवनहीं जनतक प्रम्तुत वम्तुके लिए उसीके मेलकी दूसरी अपस्तुत वस्तु की थोलना न की जाय। मर्नापियोंने इस योजनाको ही अलंकार कहा है। कान्यानन्दका उपमोग तमी सम्भव है, जब कान्यका कलेकर कला-सय होनेके साथ अनुभृतिकी निभृतिसे सम्पन्न हो । जो किन अनुभृतिको जितना ही सुन्टर बनानेका प्रयास करता है उसकी कविता उतनी ही निखरती जाती है। यह तमी सम्मन है जब उपमान सुन्दर हों। अतएव अलकार अनुभृतिको सरस और सुन्दर वनाते है। कवितामें भाव-प्रवणता तमी आ सकती है, जब रूप-योजनाके ल्रिप अलंकृत और संवारे हुए पदोका प्रयोग किया जाय। दूसरे शब्दींमे इसीको अलकार कहते हैं।

शन्दालंकारोंमें शन्दोंको चमत्कृत करनेके साथ भावोंको तीनता-प्रदान करनेके लिए अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति आदिका प्रयोग सर्मा जैन कान्योंमें मिलता है। "सक्छ करम खल दलन, कमट सट पवन कनक नग। घवछ परम पद-रमन जगत-जन अमछ कमछ खग", में अनुप्रासकी सुन्दर छटा है। मैया भगनतीटासके निम्न पर्चमे कितना सुन्दर अनुप्रास है। इसने अनुभृतिको तीवता प्रदान की है।—यह देखते ही बनता है।

कटाक कर्म तोरिके छटाँक गाँठ छोरके,

पटाक पाप मोरके तटाक दे मुपा गई।

पटाक चिन्ह जानिके, भटाक हीय आनके,

नटाकि नृत्य मानके खटाकि ते खरी ठई॥

पटाके घोर फारिके तटाक चन्ध टारके,

अट.के रामधारके रटाक रामकी नई।

गटाक गुद्ध पानके हटाकि अ व आनको,

घटाकि आप दानको सटाक ज्यो वध्र छई॥

किव बनारसीदासने बमकालंकार की—"केवल पद महिमा कही, कहो सिद्ध गुणगान" में कितनी सुन्दु योजना की है। मैया भगवती-दासकी किवतामें तो बमकालंकारकी मरमार है। निम्न पद्यमें बमककी कितनी सुन्दर योजना की गई है।

एक मतवाले कहें अन्य मतवारे सब,

एक मतवारे पर वारे मत सारे हैं।

एक पंच तत्व बारे एक-एक तत्व बारे,

एक जम मतवारे एक एक न्यारे हैं।

जैसे मतवारे बकें तैसे मतवारे बके,

तासों मतवारे तकें बिना मतवारे हैं।

शान्तिरस बारे कहें मतको निवारे रहें,

' तेई प्राच प्यारे रहें और सब बारे हैं॥

इस पद्यमें प्रथम मतवारेका अर्थ मतवाले और द्वितीय मतवारेका

अर्थ महोन्मत्त है, दूसरी पंक्तिमे प्रथम मतवारेका अर्थ मतवाछे और द्वितीय मतवारेका अर्थ मतन्योद्याचर है।

भैया भगवतीदासने 'परमात्म शतक'म आत्माको सम्बोधित करते हुए परमात्माका रूप यमकाल्कारमं बहुत ही सुन्दर दिखलाया है।

> पीरे होहु सुवान, पीरे कारे है रहे। पीरे तुम विन ज्ञान, पीरे सुधा सुबुद्धि कहूँ॥

इस पद्यमे प्रथम पीरेका अर्थ पिरे अर्थात् हे प्रिय है और दितीय पीरेका अर्थ पीछे है । दितीय पांक्रमें प्रथम पीरेका अर्थ पीड़े और दितीय पीरेका अर्थ पी-रे अर्थात् पियो है। इसी प्रकार निम्न पद्यमें भी यमकालकार भावोकी उत्कर्ण व्यवनामें कितना सहायक है। साधक संसारके विषयोसे न्ह्यान प्राप्त करनेके अनन्तर करता है कि में वल्यान कामको न जीत सका, व्यर्थ ही विषया-सक्त रहा। आत्म-साधना न कर में कामदेवके आधीन बना रहा अतः मुझसे मूख और कौन होगा। जब विषयोंसे पूर्ण विरक्ति हो जाती है, उस समय इस प्रकारके भाव या विचारोका उत्यन्न होना स्वामायिक है। यह सत्य है कि आत्ममत्संना या आत्मालोचनाकी अग्नि-के विना विकार मस्म नहीं हो सकते हैं।

> में न काम बीत्यो वड़ी, में न काम रसड़ीन। में न काम अपनी किया, मैं न काम आधीन॥

इस पद्यमें प्रथम पंक्तिमे प्रथम न कामका अर्थ है कामदेवको नहीं और दूसरे न कामका अर्थ है व्यर्थ ही, दूसरी पंक्तिमे न कामका अर्थ है कार्य नहीं किया और दूसरे नकामका में न काम, इस प्रकारका परि-च्छेटका अर्थ करनेपर कामदेवके आधीन अर्थ निकल्ता है। इसी प्रकार निम्न पद्यमें "तारी" शब्दके विभिन्न अर्थ कर पदावृत्ति की गई है। तारी पी तुम मूलकर, तारी तन रस छीन।
तारी खोजहु ज्ञान की, तारी पति वर छीन॥

कवि वृन्दावनदासने भी गुरुकी स्त्रुतिमे शब्दालकारोंकी सुन्दर योजना की है। "जिन नामके परमावसो, परभावकों दहो" में प्रथम परमावका अर्थ प्रमाव है और द्वितीय परमावका अर्थ परमाव-मेद बुद्धि या अन्य पदार्थ विषयक बुद्धि है।

कवि बनारसीदासने आत्मानुभृतिकी व्यवना वकोक्ति अलंकारमें भी की है। इस नामरूपात्मक जगत्के बीच परमार्थतत्त्वका शुद्ध स्वरूप मेदबुद्धि द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। स्वात्मानुमव ही शुद्ध स्वरूपको प्राप्त करनेमें सहायक होता है।

अर्थालकारोमें उपमा, उत्येक्षा, उदाहरण, असम, इप्रान्त, रूपक, विनोक्ति, विचित्र, उल्लेख, सहोक्ति, समासोक्ति, कृव्यलिङ्ग, रूलेष, विरोधामास एवं व्याजस्तुति आदिका प्रयोग जैन कान्योमे पाया जाता है।

जैन कवियोंने साहस्यमूळक अळकारोकी योजना स्वरूपमात्रका वोष करानेके लिए नहीं की है, किन्तु उपमेयके मावको उद्युद्ध करनेके लिए की है। स्वरूपमात्र साहस्यमें उपमान-द्वारा केवळ उपमेयकी आकृति या रगका वोष हो सकता है किन्तु प्रस्तुतके समान ही आकृतिवाळे अप्रस्तुतकी योजना कर देने मात्रसे तळन्य भावका उदय नहीं हो सकता है। अतएव "गो सहशो गवयः" के समान साहस्यवोधक वाक्योमे अळकार नहीं हो सकता। जवतक अप्रस्तुतके द्वारा प्रस्तुतके रूप या गुणमें सौन्दर्य या उत्कर्प नहीं पहुँचता है तबतक अर्थाळकार नहीं माना जा सकता। अर्थाळकारके लिए "साहस्यं सुन्दरं वाक्यायोंपकारम्" अर्थात् साहस्यमं समस्कृत्याधायकत्वका रहना आवस्यक है। वात्यर्य यह है कि जिस अप्रस्तुतकी योजनासे भावानुभृतिमें वृद्धि हो नहीं वास्तवमं आळकारिक रमणीयता है। कवि वनारसीदासने निम्न पद्यमें उपमाळकारकी कितनी सुन्दर योजना की है।

आतमको अहित अध्यातम रहित रसो, आसम महातम अखण्ड अण्डमत हैं। ताको विसतार गिलिवेको परगट मयो, ब्रहमंडको विकासी ब्रह्ममंडकत हैं॥ जामे सब रूप जो सबमें सब रूप सोयें, सविनसों अलिह अकाश खंडवत है। सोहे ज्ञानमानु शृद्ध संवरको मेप धरे, ताकी रुचि रेखको हमारे दण्डवत है॥

समदृष्टिकी प्रशासा करते हुए कवि वनारसीदासने उपमालकारकी अद्भुत छटा दिखलायी है। कवि कहता है— •

भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिमि चन्द्रन । केलि करें शिव मारगर्मे जगर्मोहि जिनेश्वरके लघुनन्दन ॥

इस पद्यमें किन चित्तकी उपमा चन्दनसे दी है। जिस प्रकार चन्दन शीतल होता है, आतापको दूर करता है, उसी प्रकार मेदिनिशानी हृदय भी। अतएव यहाँ चाँदनी उपमान और हृदय उपमेय है। समान धर्म शीतल्ता है तथा उपमानवाची शब्द जिमि है। किन कहता है कि जिनके मनमन्दिरमें आत्मविशानका प्रकाश उत्पन्न हो गया, उनका हृदय चन्दनके समान शीतल हो जाता है।

कवि मनरंगलालने निम्न पद्योमे उपमालंकारकी योजना-द्वारा रसोत्कर्ष करनेमें कितनी विलक्षणता प्रदर्शित की है। मावना और चिन्तनमें कितना सतुलन है, यह उदाहरणोंसे स्पष्ट है।

गि(रेस्प्रस वेंच गयन्द सुमनकों सरपर चित्त चलावे। पाय धरम छठिघ त्यागि शट विपय-मोगको ध्यावे॥ सुसिक्याय कही अब सावो। सन्मान्तर की अब सावो॥ छे हार मने सुसिक्याना। सिमि पावत भूसो दाना॥ किव वृन्दावनदासने मगवद्भिक्ति विशेषता वतलाते हुए उपमा-लकारकी कितनी सुन्दर योजना की है। यद्यपि यह पूर्णोपमा है, पर इसमें आत्म-मावनाको अभिव्यक्त करनेके लिए कविने "सुन्दर नारी की नाक कदी है" को उपमान बनाकर "जिनचन्द पदाम्बुब शिति विना" जीवनको उपमेय मानकर माबोको मूर्तिक रूप प्रदान करनेवा आयास किया है। सब ही विधिसो गुणवान बहे, बलबुद्धि विमा नहीं टेक हटी है। जिमचन्द पदाम्बुज प्रीति विना, जिमि सुन्दर नारीकी नाक कटी है।

जैन कवियोने अप्रस्तुत-द्वारा प्रस्तुतके मार्वोक्षी सुन्दर अभिव्यजना वरनेका पूरा यत्न किया है। प्रतीको-द्वारा, साम्य रूपमे, मूर्चके लिए अमूर्च रूपमें आधारके लिए आधेय रूपमे और मानवीकरणके रूपमे उपमालकारकी योजना की गई है। कई कवियोने निर्जाव वस्तुओंके वर्णन-में या सूक्ष्म मावोक्षी गम्भीर अभिव्यजनामे ऐसे उपमानोंका भी प्रयोग किया है, जिनसे मानवके सम्बन्धमें अभिव्यक्ति की गई है। साहित्यिक दृष्टिसे ये पद्य और भी महत्त्व रखते है।

सौन्दर्य और हृत्य चित्रणके लिए मी जैन कान्योमे उपमा और उत्पेक्षाना अधिक व्यवहार किया है। इन अलंकारोके सहारे इन्होंने अपनी कल्पनाका विस्तार बहुत दूरतक बढाया है। किव-समय-सिंढ उपमानोंके अलावा नृतन उपमानोका मी प्रयोग किया गया है। प्रसिद्ध उपमानोंके व्यवहारमें भी अपनी कलाका पृरा परिचय ये किव दे सके है। चन्द्रप्रम पुराणमे नेन्नोकी उपमा कमलसे दी गयी है। कमलके तीन वर्ण प्रसिद्ध हैं—लाल, नीला, और क्वेत। बचपनमे नेन्न नीले वर्णके होते हैं अतएव उस समयके नेन्नोंकी उपमा नील कमलसे तथा युवावस्थामें नेन्न अरुण वर्णके होनेसे "कजारुण लोचन" कहकर वर्णन किया गया है। चृद्धावस्थामे नेन्नका रंग कुछ क्वेत हो जाता है अतः "कंजक्वेत हव राजत" कहकर निरूपण किया है।

कविकी पहुँच कितनी दूरतक है यह उपर्युक्त उपमानोकी योजनासे स्पष्ट है।

कजलयुक्त वालकोंकी वड़ी-वड़ी ऑखे चित्तको हठात् अपनी ओर आक्तृप्ट कर लेती हैं। ज्यामरंग भी चित्ताकर्षक और हृदयको शीवल करनेवाला होता है। अतएव केवल कमलकी उपमा यहाँ उपयुक्त नहीं हो सकती थी। इसी प्रकार युवावस्थामें अरुण नेत्र रहनेसे खाल कमलकी उपमा सौन्दर्यका पूरा चित्र सामने प्रस्तुत करनेमें सक्षम है। अरुणनेत्र प्रकाप, श्र्रता और दुस्साहमके स्चक हैं। वीर येषके वर्णनमे अरुण कमलवत् नेत्रोंको कहना अधिक सौन्दर्य द्योतक है।

इदावस्थामें शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है। तथा रक्तकी कमी होनेसे नेत्र भी स्वभावतः कुछ क्वेत हो जाते हैं। किविने बृद्धावस्थाका पूरा वित्र सामने लानेके लिए ब्वेत कमलके समान नेत्रोंको वतलाया है। किव बृन्दावनने जिनेन्द्रके नेत्रोंकी निम्न छप्पयके प्रथम चरणमे छह उपमार्ए दी है। और शेप पाँच चरणोंसे प्रत्येक उपमाके छः छः विशेषण दिये है। नेत्रोंकी दूसरी उपमा भी कमलते ही है, पर यह उपमा साधारण नहीं है छः विशेषण युक्त है; अर्थात् सदल-पत्र सहित, विकसित, दिवसका, सजल-सरोवरका और मलयदेशका है। तात्पर्य यह है कि भगवान्के नेत्र मलयदेशमे विकसित दैवसिक सदल अरुण कमलके तुस्य है। साधारण कमलकी उपमा देनेसे यह अभिन्यजना कभी नहीं हो सकती थी। कोम-लता, दयाखना, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता और वीतरागताकी मावनाएँ उक्त उपमानोंसे ही यथार्थमें अभिन्यजित हो सकी है।

मीन कमल मद बनद अमिय अंतकु छवि हज्जे। बुगल सदछ अति अस्त, सघन उक्कव मय सज्जे॥ हुलसित विकसित समद, दानि नाकी अति क्रे। केलि दिवस शुचि अति उदार, पोपक अरि चूरे॥ सम सरज नीत चित्र चिन्त हे, बृन्द मिण्ट अनशस्त्रधर। जल मलय महत अकहत अकृत, देवदृष्टि दुःखदृष्टि हर॥

उपर्युक्त पद्यसे स्पष्ट है कि कविका हृदय उपमानोका अक्षय अप्डार है। ये उपमान प्रकृतिसे तो लिये ही गये हैं, पर कुछ परम्परा भुक्त भी हैं। क्योही कवि सौन्दर्यकों अभिव्यजना करनेकी इच्छा करता है, त्योंही उपमान उसकी कल्पनाकी पिटारीसे निकलने लगते हैं। कवि दौलतरामने भी उपमानोकी झडी लगा दी है। एक ही उपमेयका सर्वाङ्गीण वित्रण करनेके लिए अनेकानेक उपमानोका एक ही साथ व्यवहार किया है।

पद्मासद्म पद्मपद पद्मा-सुक्त सद्म द्रशावल है। कल्पिय-गंजन मन कलि रंजन सुनिजन सरन सुपावन है।

x x x

जाको शासन पंचानन सो, क्रमति मतंग-नशावन है।

जैन कवियोकी एक विशेषता है कि उनके उपमान किसी न किसी मानको पुष्ट करनेके लिए ही आते है। विश्वमें मोहका वन्धन सबसे सबल होता है, ससारमें ऐसा नोई प्राणी नहीं, जिसे मोहका विष व्यात न हो। मोहका तीरण विष प्राणीको सदा मृद्धित रखता है। अतः कवि दौलतराम और मैया भगवतीदासने इस मोहका चार उपमानो-द्वारा विश्लेषण किया है। व्याल, अराब, गरल और बत्रा। इन चारो उपमानोंसे भिन्न-भिन्न भावनाओकी आमिन्यजना होती है। व्याल-सर्प जिस प्रकार व्यक्तिको काट देता है तो वह व्यक्ति सर्पके विषके प्रमावसे मृद्धित हो जाता है तन-वदनका उसको होश नहीं रहता; उसी प्रकार मोहाभिभृत हो जानेसे प्राणी भी विवेक शून्य हो जाता है। रात-दिन ससारके विषय साधनोंम अनुरक्त रहता है। अतएव सर्प-विष द्वारा प्रस्तुत' मोहके प्रभावका विश्लेषण किया गया है। इसी प्रकार अवशेष तीन उपमान भी मोहा-भिभृत दशाकी अभिन्यजना करनेमें समल हैं।

मियात्वकी भावाभिव्यक्तिके लिए कवि वनारसीदासने तीन उप-मानोंका प्रयोग किया है—मतग, तिमिर और निशा। इन तीनों उप-मानोंके द्वारा किवने मिथ्यात्वके प्रभावका निरूपण करनेमें अपूर्व सफलता प्राप्त की है। मिथ्यात्वको महोन्मच हाथी इसलिए वताया गया है कि विवेकजून्य हो जानेपर व्यक्तिकी अवस्था मच हाथीसे कम नहीं होती। उसमें स्वेच्छाचारिता, अनियन्त्रित ऐन्द्रियक विपयोंका सेवन एवं आत्म-ज्ञानामाव हो जाता है। इसी प्रकार अन्धकारके बनीभृत हो जानेसे पदाथोंका दर्जन नहीं हो पाता है, पासमें रखी हुई वस्तु मी दिखलायी नहीं पढ़ती है, और किसी अमीष्ट स्थानकी और गमन करना असम्मव हो जाता है। कविने उपमानके इन गुणो द्वारा उपमेश मिथ्यात्वकी विभिन्न विशेपताओंका विष्टेपण किया है। वस्तुतः उक्त उपमान प्रस्तुतके स्वारस्थका सुन्दर विष्टेपण करते हैं।

सम्यक्तकी विशेषता और विश्लेषणके लिए कवि भैया भगवतीदास,
न्वरदास और द्यानतरायने चार उपमानोंका प्रयोग किया है—सिंह,
एयं, प्रदीप और चिन्तामणि रल । जिस प्रकार सिंहके चनमें प्रवेश करते
ही इतर जन्तु भयभीत हो जाते हैं और वे सिंहकी अधीनता त्वीकार कर
लेते हैं उसी प्रकार सम्यक्तव-सात्मविश्वास गुणके आविर्भृत होते ही व्यक्तिकी
सभी कमजीरियों समाप्त हो जाती है। मिध्यात्व-अनात्मा विषयक श्रद्धान
रूपी मदोन्मत्त हाथी सम्यक्तवरूपी सिंहको देखते ही पत्थायमान हो जाता
है। विपयकांश्वाएँ और राग होपामिनिवेश सम्यक्तक पहलेतक ही रहते
हैं, आत्म श्रद्धानक उत्पन्न होनेपर व्यक्तिकी समस्त विश्वाएँ आत्म-कल्याण
के लिए ही होने स्थाती है। सतएव सम्यक्तक प्रमाव, प्रताप, सामर्थ्य
और स्था दिल्य विशेषताओंको दिखलानेके लिए सिंह उपमानका
व्यवहार किया है। इसी प्रकार अवशेष उपमान मी सम्यक्तक विशेषताका पूरा चित्र समने प्रस्तुत करते हैं।
पञ्चिन्द्रियकी विषयोंकी सारहीनता कानीकौड़ी, जल्मन्यन कर इत

निकालना, कुत्तेका स्ती हड्डी चयाकर स्वाद लेना आदि उपमानोके द्वारा अभिन्यक्त की है। उपमालकारका वर्णन हिन्दी जैन साहित्यमे बहुत विस्तारके साथ भिलता है। उपमाके पूर्णोपमा और छुतोपमा इन दोनो प्रधान मेदोंके साथ आधीं, श्रीती, धर्मछुता, उपमानछुता और वाचकछुता इन उपमेदोका व्यवहार भी किया गया है। साहस्य सम्बन्ध वाचक शब्द इन, यथा, ना, सी, से, सो, हो, बिमि आदि का प्रयोग भी यथा स्थान मिलता है।

कवि बनारसीदास उपमा और उत्येक्षाके विशेषज्ञ है। आपके नाटक समयसारमें इन दोनों अलकारोके पर्याप्त उदाहरण आये है। निम्न पद्यमें कितनी सुन्दर उत्येक्षा की गई है, कल्पनाकी उड़ान कितनी केंची है, यह देखते ही बनेगा।

> कैंचे-कँचे गढके कंगुरे यों विराजत है, मानो नभ छीछवेकों दाँत दियो है। सोहे चिहों उर उपवनकी सघनताई, घेरा किर मानो भूमि छोक घेरे छियो है॥ गहरी गम्मीर खाई ताकी उपमा बनाई, मीचो किर आनत पताक जक पियो है। ऐसो है मगर यामें नृप को न अंग कोड, यों ही चिदानम्दसों शरीर सिख कियो है।

उत्येक्षा अन्नकारका किन चनारसीदासने कितने अनूठे दगसे प्रयोग किया है, भानोत्कर्ष कितना सुन्दर हुआ है—यह निम्न पद्यसे स्पष्ट है।

योरे से घक्का छगे ऐसे फट जाये मानों, कागदकी पूरी की घो चादर है चैछ की।

स्तारके सम्बन्धमे विभिन्न प्रकारकी उत्येक्षाएँ कवि रूपचन्द पाण्डे और नयस्रिते की है। मागचन्द और बुधचन्दके पदोमे मी उत्येक्षाओंकी भरमार है। कवि भूषरदासने हेत्त्येक्षाका कितना सुन्दर समावेश किया है। कल्पनाकी उडानके साथ भावोकी गहराई भी आश्चर्यजनक है।

काउसमा-सुद्रा घरि वनमें, ठाढे रिपम रिद्धि तज दीनी। निहचल अंग मेरु है मानों, दोठ सुजा छोर जिन दीनी॥ फैंसे अनन्त जन्तु जग-चहले, दुःखी देख करना चित लीनी। काटन काज तिन्हें समस्य प्रभु, किथों बाँह ये दीरघ कीनी॥

भगवान्की कायोत्सर्ग स्थित मुद्राको टेखकर कवि उत्येक्षा करता है कि है प्रमो ! आपने अपनी दोनों विज्ञाल मुजाओको ससारकी कीचड़में फॅसे प्राणियोंके निकालनेके लिए ही नीचेकी ओर स्टका रखा है। अपर-के पद्यमें इसी भावको दिखस्याया गया है।

मगवान् शान्तिनायकी स्तुति करता हुआ क व कहता है कि देव-होग भगवान्को प्रतिदिन नमस्कार करते है, उनके मुकुटोंमे लगी नील-सणियोंकी छाया भगवान्के चरणोंपर पड़ती है जिससे ऐसा माल्म पड़ता है मानो भगवान्के चरण-कमलोंकी सुगन्धका पान करनेके लिए अनेक असर ही एकत्र हो गये है—किव कहता है—

शान्ति जिनेश जयो जगतेश हरे अघताप निशेश की नाईं। सेवत पाँच सुरासुरराय नमें सिरनाय महीतलताईं॥ मौलि लगे मनिनील दिपैं प्रमुके चरनो झलके वह झाईं। सुँघन पाँच सरोज-सुगन्धि किंधो चलिये अलि पंकति आईं॥

जैन कवियोंने एक ही खानपर उपमेयमें उपमानकी उत्कटताकी सम्मावना कर वस्त्वेक्षा या स्वस्पोद्येक्षाका सुन्दर प्रयोग किया है। बाच्या और प्रतीयमाना दोनों ही प्रकारकी उत्येक्षाओं उदाहरण वर्द्धमान विरत्नमें आये हैं। कविने वर्द्धमान स्वामीके स्प सौन्दर्यका निरूपण नाना करपनाओं द्वारा अल्झत रूपमें किया है।

े स्पकालंकारकी योजना करते हुए कवि बनारसीदासने कहा है कि

कायाकी चित्रशालामें कर्मका पल्या विद्याया है। उसपर भायाकी सेज सजाकर मिथ्या कल्पनाका चादर ढाला गया है। इसपर अचेतनाकी नींदमे चेतन सोता है। मोहको मरोड नेत्रोंका वन्द करना है, कर्मके उदयका वल ही श्वासका घोर शब्द है और विषय-सुखकी दौर ही स्वप्न है। कविने यहाँ उपमेयमे उपमानका आरोप वड़ी कुशल्तासे किया है। कवि कहता है—

कायाकी चित्रसारीमें करम परजंक मारी,

मायाकी संवारी सेज चादर करणना।
शैन करे चेतन अचेतन नीव छिए

मोहकी मरोर यहै छोचनको उपना॥
उदै वल-जोर यहै इनासको शवद धोर।

विषे सुखकारी जाकी दौर यही सपना।
ऐसी मूढ दशामें मगन रहे तिहुँ काल

वस्तुतः क्वि बनारसीदासने अप्रस्तुतमें प्रश्तुतका केवल स्पसादृश्य ही नहीं दिखलाया, किन्तु प्रस्तुतके मानको तीन बनाया है। निरङ्ग रूपकोंमें साद्दय, साधम्यं, तथा प्रमान इन तीनोंका प्यान रखा है, पर सांग रूपकमे साद्दय और साधम्यंका पूरा निर्वाह किया है। कविने कई स्थलोंपर आत्मा और परमात्माके बीचके व्यवधानको दूरकर आत्माको ही अमेदरूपक परमात्मा वतलाया है।

कृति मैया भगवतीदासके हिना कृति वृन्दावनने भी अपनी कृतितामें रूपकोकी यथारयान योजना की है। कृति वृन्दावन कहता है—

आदि पुरान सुनी भवकानन।

मिथ्यातम गर्यद गंबनकी, यह पुरान साँची पंचानन।

सुरगसुक्तिको मग दुरसावत, भविक जीवको भवभय भानन॥

यहाँपर आदि पुराणको सिंह और मिथ्यातमको गयन्दका रूपक दिया गया है। आदि पुराणके अध्ययन और चिन्तनसे मिथ्यात्व बुद्धिका दूर हो जाना दिखलाया गया है। मिथ्यात्वका निराकरण सम्यत्त्वके प्राप्त होनेपर ही होता है। इसी कारण साम्यत्त्वको सिंह और मिथ्यात्वको मतग—गज कहा है। आदि पुराणका स्वाध्याय सम्यग्दर्शन उत्पन्न करता है, अतएव सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण होनेसे कृषिनं उसे सिंहका रूपक दिया है।

जैन किवरोंने प्रतिपाद्य विपयको प्रस्तुत करनेकं लिए उन्हीं उप-मानोंका उपयोग नहीं किया है, जो परम्परागत है। काव्यानुभूतिका सर्वोग सुन्दर चित्र वहीं प्रस्कृटित होता है, जहाँ किवकी निजी अनुभूति-का उसके विचारोंसे सामञ्जस्य हो। यह अनुभूति जितनी विस्तृत और गम्मीर होती है, उतना ही प्रतिपाद्य विपय आकर्षक होता है। पुराने उपमानोंको सुनते-सुनते हमें अविच उत्पन्न हो गई है, अवएव नवीन उपमानोंको अपेक्षा प्रमावित करते हैं तथा चितंत चर्षण किये हुए उपमानोंकी अपेक्षा प्रमाव भी स्थायी होता है। किव बनारसीदासने अनेक नवीन उपमानोंके उदाहरण देकर वर्ण्य विपयको प्रमावशाली बनाया है। किव बनारसीदासने उदाहरणाळकारका प्रयोग बहुत ही सुन्दर किया है। निम्नपद्म दर्शनीय है—

जैसे तृन काण बाँस आरने इत्यादि और, इंधन अनेक बिधि पाषकमें दृष्टिये। आकृति विलोकत कहावे आगि नानारूप, दींसे एक दाहक सुभाउ जब गहिये। तैसे नवतत्वमें भगो है बहु भेखी जीन, शुद्ध रूप मिश्रित अग्रुद्ध रूप कहिये। जाही दिन चेतना शकृतिको विचार कीचै, ताही छिन अलख अभेद रूप लहिये।

यहाँ कविने बतलाया है, कि जैसे तृण, काष्ठ, आदिकी अग्नि भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक ही स्वभावकी अपेक्षा एक रूप है, उसी प्रकार यह जीव भी नाना द्रव्योंके सम्पर्कते नाना रूप होनेपर भी चेतनाशक्तिकी के क्षाते अभेद—एक रूप है।

> ज्ञानके उद्यतें हमारी दशा ऐसी मई जैसे भाजु भासत अवस्था होत प्रातकी॥

किन इस पद्याशमें स्थेके उदाहरण-द्वारा ज्ञानकी विशेषता दिख-लायी है। किन कहता है कि ज्ञानका उदय होनेसे हमारी ऐसी अवस्था हो गई है, जैसे स्थेके उदय होनेपर प्रातःकालकी होती है। जिस प्रकार स्थेका प्रकाश अन्धकारको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मोह-अन्धकार दूर हो गया है।

कवि चृन्दावन और भूधरदासने भी उदाइरणालकार-द्वारा प्रस्तुतका भावोत्कर्ष दिखळाया है। भूधरदासने दृष्टान्तारुकारकी योजना निम्न पद्यमें कितने सुन्दर ढगसे की है, यह दर्शनीय है—

जनम जलिंघ जलजान जान जन इस मानकर।
सरव इन्द्र मिल आन-आन जिस घरिंद शीसपर॥
पर उपमारी वान, बान उत्थपह कुनव गन।
गन सरोज वन मान, मान मम मोह तिमिर घन॥
धन वरन देह दुःख दाह हर, हरखत हेरि मयूर मन।
मनमय मतंग हरि पास जिन, जिन विसरह किन जगत जन॥

यहाँ भगवान् पार्श्वनाथका ज्ञान उपमेय और सूर्य उपमान है तथा कमलका विकिशत होना और अन्धकारका नष्ट होना समान धर्म है। वस, यही विम्ब प्रतिविम्ब मान है।

कवि मनरंगलाल्ने उपमेयकी समताका प्रभाव प्रदर्शित करते हुए असम अल्कारकी कितनी अनूठी योजना की है। जा सम न दूवी और कन्या देखि रूप छत्रे रती॥

इस प्रकार किन भृषरदासने निम्न पद्यमें हृद्यकी माननाओं और मानसिक विचारोंको कितना साकार करनेका आयास किया है। मानोंके विकासमय आलोककी प्रोल्वस राशि स्वम्मणाती हुई हृष्टिगत होती है। कृमिरास कुवास सराप दहें, कुन्तिता सब धीवत नाय सही। निह पान किये सुध जात हिये, जननी नन जानत नार यही। मिद्रा सम आन निपिद कहा, यह नान मरे कुसमें न गहीं। धिक हैं उनको यह जीम नसे. जिन मृहनके मत सीन कही।

इस पद्यमें किन सिद्राके समान अन्य हेय पदार्थका अनाव दिखराकर मिटराकी अञ्चिताका दिग्दर्शन कराया है। इसी प्रकार आखेटका निपंच करते हुए किन कहता है कि—"काननमें बसे ऐसो आन न गरीब बीच, प्राननसों प्यारे प्रान पूँबी निस परै है।" अर्थात् हिरणके समान अन्य कोई भी प्राणी दीन नहीं होता है।

एकके विना दूसरेके शोमित अथवा अशोमित होनेका वर्णन कर विनोक्ति अलंकारकी योजना वड़ी ही चतुराईसे की गयी है। नैया मगवतीदासने—"आतमके काज विन रचसम राजसुक्त, सुनो महाराज कर कान किन दाहिने।" में आत्मोदारके जिना राज्यसुक्को मी धूल समान बताया है। कृषि भूषरदासने रागके जिना संसारके मोगॉर्का सारहीनताका चित्रण करते हुए विनोक्ति अलंकारकी अन्दी योजना की है

> राग उर्द भोगभाव , छागत सुहाबनेसे विना राग ऐसे छागे कैसे नाग कारे हैं। राग हीनसों पाग रहे तनमें सदीव जीव राग गये आवत गिछानि होत न्यारे हैं॥ रागसों बगत रीति मूँडी सब साँच बाने राग मिटे सुमृत असार खेळ सारे हैं।

रागी बिन रागीके विचारमें बड़ो ही भेद जैसे भटा एष्य काहु काहुको बयारे है ॥

कवि मनरंगलालने विनोक्ति अल्कारकी योजना द्वारा अपने अन्त-रालकी व्यापकता और गहराईको बढ़े ही अच्छे दगसे व्यक्त किया है।

नेम बिना जो नर पर्याय। पशु समान होती नर राय॥

× × × × नाथ तिहारे साथ बिन, तनक न मोहि करार। ताते हमहूँ साथ तुम, चळसी तिन घरवार॥

हे पुत्र चलो अब घेरे डाल । तम बिन नगरी सब है विहाल ॥

कवि मनरंगकाळने एक ही क्रिया शब्दको दो अशोंमे प्रयुक्त कर सहोक्ति अलकारका भी समावेश किया है। कविने प्रत्येक अगमे कामदेव और सुषमाको साथ साथ रखा है—

अंग अंगमे छायो अनंग। बहुँ देखी तहुँ सुखमा संग॥

मैया भगवतीदासने हसकी उक्ति देकर निम्न पद्यमे कितने ढगसे चैतन्यका फन्देसे फॉसना दिखळाया है। आपका अन्योक्ति अलकारपर विशेष अधिकार है। तोता, मतग आदिकी उक्तियोंसे आत्माकी परतन्त्रता-की विवेचना की है।

कवि मनरंगलालने निम्न पद्यमे अतिशयोक्ति अलकारका समावेख कितने अनुठे ढगरे किया है---- नासा छोछ कपोठ मझार। सब शोमाकी राखत हार।
ताहि देखि सुक वनमें बाय। छिखत है नियसे अधिकाय॥
कवि वनारसीदासने अपने अर्द्धकथानकमें आत्म-चरितकी अभिव्यंजना करते हुए आक्षेपाळकारका कितना अच्छा समावेश किया है।
कवि कहता है—

शंख रूप शिव देव, महाशंख बनारसी। दोक मिले अवेव साहिव सेवक एकसे॥

भैया भगवतीदास और बनारसीदासने श्लेपालकारकी भी यथास्थान योजना की है। "अकृत्रिम प्रतिमा निरस्तत सु "करी न घरी न भरी न धरी" में करीन भरीन और घरीन पदके तीन तीन अर्थ है। मोह अपने जालमें फॅसाकर बीवोंको किस प्रकार नचाता है, कविने इसका वर्णन विचित्रालंकारमें कितना अनुठा किया है।

नदपुर नाम नगर अति सुन्दर, तामें नृत्य होंहि चहुँ और ! नायक मोह नचावत सवको, ज्यावत स्वांग नचे नित और ॥ उज्जरत गिरत फिरत फिरका दे, करत नृत्य नाना विधि धोर । इहि विधि जगत जीव नाचत, राचत नाहि तहाँ सुकिशोर ॥ कवि वनारसीदासने आत्मलीलाओका निरूपण विरोधामास अलकारमे

करते हुए क्लिंबा है-

"एकमें अनेक है अनेक हीमें एक है सो , एक न अनेक कुछ कहा। न परतु है।"

इसी प्रकार वृन्दावन और यानवरायने भी विरोधामासकी मुन्दर योजना की है। परिकर, समासोक्ति, उल्लेख, विभावना और ययासस्य अलंकारोंका प्रयोग जैन काव्योंमें यथेष्ट हुआ है।

हिन्दी जैन कान्योंमें प्रकृति-चित्रण

कविताको अल्ङ्कत करने और रसानुस्तिको वदानेके लिए कवि प्रकृतिका आश्रय ग्रहण करता है। अनादिकाल्से प्रकृति मानवको सौन्दर्य प्रदान करती चली आ रही है। इसके लिए वन, पर्वत, नदी, नाले, उषा, संन्या, रजनी, चरतु, सदासे अन्वेपणके विषय रहे है। हिन्दीके जैन कवियोंको कविता करनेकी प्रेरणा जीवनकी नश्वरता और अपूर्णताके अनुसबसे ही प्राप्त हुई है। इसीलिए हपं-विषाद, सुख-दु:ख, घृणा-प्रेमका जीवनमें अनुसबकर उसके सारको ग्रहण करनेकी ओर कवियोंने सकेत किया है।

भार्चोक्षी सचाई (Sincerity) या सवाः रसोद्रेककी क्षमता कोई भी कलाकार प्रकृतिके अचलसे ही ग्रहण करता है। इसी कारण जीवनके किव होनेपर भी जैन किवयोकी सौन्दर्यग्राहिणी दृष्टि प्रकृतिकी ओर भी गई है और उन्होंने प्रकृतिके सुन्दर चित्र अकित किये हैं। शान्तर सके उद्दीपन और पुष्टिके लिए जैन किवयोंने प्रकृतिकी सुन्दरतापर सुग्ध होकर ऐसे रमणीय चित्र खीचे है जो विव्वजनीन भावोकी अभिव्यक्तिमें अपना अद्वितीय स्थान रखते है। प्रकृतिकी पाठशाला प्रत्येक सहदयको निरन्तर शिक्षा देवी रहती है। यही कारण है कि मानव और मानवेतर प्रकृतिका निरूपण कुशल कलाकार तस्लीनता और रसमग्नताके साथ करता ही है।

त्यागी जैन कवियोम अनेक कवि ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी साधना के िंहए वनाश्रम ग्रहण किया है। प्रकृतिके खुळे वातावरणमें १हने के कारण संध्या, उपा और रजनीके सौन्दर्यंसे इन्होंने अपने भीतरके विराग को पुष्ट ही किया है। इन्हें संध्या नवीडा नायिकांके समान एकाएक चृद्धा, कळ्टी रजनीके रूपमे परिवर्तित देखकर आत्मोत्यानकी ग्रेरणा ग्राप्त हुई और इसी ग्रेरणाको अपने काव्यम अकित किया है। प्रकृतिके विभिन्न हर्मोंमें सुन्दरी नर्त्तकीके दर्शन भी अनेक कवियं ने किये है, किन्तु वह नर्तकी दूसरे अणमे ही कुरूपा और वीमत्ससी प्रतीत होने रुगती है। रमणीके केश कळाप, सरुख कपोळकी लालिमा और साजसजाके विभिन्न हर्पोंमे विरक्तिकी मावनाका दर्शन करना कवियोंकी अपनी विशेषता है। परन्तु यह विरक्ति नीरस नही है, इसमे भी काव्यत्व है। मावनाओं और कल्पनाओंका सन्तुल्ज है। महलोंकी चकाचोंक, नगरके अञ्चान्त कोलाहल और आपसके रागद्वेषोसे दूर हटकर कोई भी व्यक्ति निरावरण प्रकृतिमें अपूर्व ज्ञान्ति और आनन्द पा सकता है। मन्द-मन्द पवन, विशाल वन-प्रान्त और इरी हरी वसुन्धरा व्यक्तिको जितनी श्वान्ति दे सकती है, उतनी जन-संकीर्ण मवन नाना कृत्रिम साधन तथा नृपुरोकी छुनछुन कभी भी नहीं।

कि अपने काव्यमे प्रकृतिक उन्हीं रम्य हर्ग्योको स्थान देते हैं को मानवकी हृदय वीनके तारोको झनझना दे। ग्राम-सौन्दर्य और वन-सौन्दर्यका चित्रण अपरिग्रही कि या ग्रहीत परिमाण परिग्रही कि जितना कर सकते हैं, उतना अन्य नहीं। जैन साहित्यमें वन-विभूति और नदी-नालेपर, बहाँ दिगम्बर साधु ध्यान करते थे, उन प्रदेशोंकी तस्वीरें बड़ी ही सूरमता और चतुराईके साथ खींची गयी हैं। ऐसा प्रतीत होगा कि गतिशील प्रकृति स्वय मूर्तमान रूप धारण कर आ गई है। विपयासक्त व्यक्ति प्रकृतिके जिस रूपसे अपनी वासनाको उद्बुढ करता है विरक्त उसी रूपसे आत्मानुभूतिकी प्रेरणा प्राप्त करता है।

अपभ्रंद्य माणाके जैन कियाने अपने महाकान्योमे आलम्बन और उद्दीपन विमावके रूपमे प्रकृति चित्रण किया है। पट्ऋतु वर्णन, रणभूमि वर्णन, नदी-नाले-वन पर्वतका चित्रण, उपा-सन्ध्या-रजनी-प्रभातका वर्णन, इरीतिमा आदिका चित्राकन सुन्दर हुआ है। इस प्रकृति-चित्रणपर संस्कृत कान्योंके प्रकृति-चित्रणकी छाप पड़ी है। अपभ्रद्य मापाके जैन कवियोने नीति-धर्म और आत्माबनाकी अभिन्यिकिके लिए प्रकृतिका आलम्बन ग्रहण किया है। विम्ब और प्रतिविम्ब मावसे भी प्रकृतिके मन्य चित्रोंको उपस्थित किया है।

पुरानी हिन्दी, ब्रजमापा और राजस्थानी ढुंढारी भाषामे राजित प्रबन्ध कार्क्योमें प्रकृतिका चित्रण बहुत कुछ रीतिकालीन प्रकृति-चित्रणसे

मिलता जुलता है। इसका कारण यह है कि जैन कवियोने पौराणिक कथायस्तको अपनाया. जिससे वे परम्परा भक्त वस्तु वर्णनमे ही छगे रहे और प्रकृतिके स्वस्थ चित्र न खींचे जा सके। शान्तरसकी प्रधानता होनेके कारण जैन चरित काल्योमें श्रहारकी विभिन्न स्थितियोका सार्सिक चित्रण न हुआ, जिससे प्रकृतिको उन्मुक्त रूपमे चित्रित होनेका कम ही अवसर मिला।

परवर्ती जैन साहित्यकारोमे वनारसीदास, भगवतीदास, भृधरदास, टौल्तराम, बुधजन, मागचन्ट, नयनमुख आदि कवियोकी रचनाओंमें प्रकृतिके रम्यरूपोको भावो द्वारा सवारा गया है। कवि वनारसीदासने कुबुद्धिकी तुलना कुन्जासे और सुबुद्धिकी तुल्ना राधिकाके साथ की है। यहाँ रूप चित्रणमे प्रकृतिका विम्ब-प्रतिविम्ब माब देखने योग्य है।

क्रटिक क़रूप अंग कगीहै पराष् संग. अपनो प्रवान कारे आपुष्टि विकार्ड हैं। गहे गति अंधकी-सी सकती कसंघकी-सी. बंधको बढांक करे धंधहीसे घाई है॥ रॉडकीसी रीति छिए भाँडकीसी मतवारी. सॉड ज्यों सुबन्द होने मॉहकीसी नाई है। घरको न जाने भेद करे परघानी खेत, याते हुर्नुंदि दासी कुटना कहाई है।।

X रूपकी रसीखी अम कुछककी कीखो सीछ, सुधाके समुद्र झीली सीली सुखदाई है। प्राची ज्ञानमानकी अज्ञाची है निदानकी सराची नरवाची ठोर साची ठकुराई है॥ धामकी खबरदार रामकी रमनहार. राघारस पंथिनीम अन्धनिमें गाई है।

×

संतिनकी मानी निरवानी न्रकी निसानी, वातें सद्बुद्धि रानी राधिका कहाई है।

कवि बनारसीदासने प्रकृतिको उपमान और उछोद्या अल्कारी-द्वारा चित्रमय रूपमे प्रस्तुत किया है। कविने शारीरिक मासलताके स्थान पर भावात्मकता, विचित्र कल्पना और स्थूल आरोपवादिताके स्थान पर चित्र-मयता और भावप्रवणताका प्रयोग किया है। प्रकृतिके एक चित्रको स्पप्ट करनेके लिए दूसरे दृश्यका आश्रय लिया गया है फिर भी रग-रूपो, आकार-प्रकार एव मानवीकरणमें कोई बाधा नहीं आई है। सादृश्य और स्थोगके आधारपर सुन्दर और रमणीय भावोकी अभिन्यजना सौन्दर्यानुभूतिकी वृद्धिमें परम सहायक है। प्रकृतिके विभिन्न रूपोके साथ हमारा मावस्थोग सर्वदा रहता है, इसी कारण किय बनारसीदासने असंलक्ष्य क्रमसे प्रकृतिका सुन्दर विवेचन किया है।

उदाहरणालकारके रूपमें प्रकृतिका चित्रण बनारसीदासके नाटक 'समयसार'में अनेक स्थलों पर हुआ है। ग्रीष्मकालमें पिपासाकुल मृग बाल्के समूहकों ही भ्रमवश जल समझकर इधर उधर भटकता है, अथवा पवनके सचारसे स्थिर समुद्रके जल्मे नाना प्रकारकी तरगे उठने लगती हैं और समुद्रका जल आलोडित हो जाता है। इसी प्रकार यह आला भ्रमवश कर्मोका कर्त्ता कही जाती है और पुर्गलके सस्गंसे इसकी नाना प्रकारकी स्वभाव विरुद्ध क्रियाएँ देखी जाती हैं। कवि कहता है—

जैसे महाधूपकी तपितमं तिसी यो सृग, श्रमनसां मिण्याजल पिननको धाये है। जैसे शन्धकार माँहि जेवरी निरखि नर, भरमसों हरिप सरप मानि भायो है॥ अपने सुमाय जैसे सागर सुथिर सदा, प्रवन संयोग सो उन्नरि अकुलायो है। तैसे जीव बड़ को अन्यापक सहज्ज रूप, भरमसों करमको कर्चा कहायो है॥

वर्षा ऋतुमे नदी, नाले और तालावर्मे वाद आ जाती है, जलके तेज प्रवाहमें तृण-काठ और अन्य छोटे-छोटे पदार्थ वहने लगते है। वादल गरजते और विजली चमकती है। प्रकृति सर्वत्र हरी-भरी दिखलाई पडती है। कवि यनारसीटासने आत्मजानीकी रीतिका वर्षाके उदाहरण द्वारा उपटेशात्मक रूपसे कितना सुन्टर चित्रण किया है—

> ऋतु बरसात नदी नाले सर जोर चढे, बढे नॉहि मरजाद सागरके फैल की। नीरके प्रवाह कृण काठ कुन्द बहे जात, चित्रावेल आई चढ़नाहि कहूँ गैल की ॥ वनारसीदास ऐसे पंचनके परपंच, रंचक न संक आवै वीर बुद्धि छैल की। कुछ न अनीत न क्यो प्रीतिपर गुणसेती, ऐसी रीति विपरीत अध्यादम शैल की॥

जब प्रकृति मानवीय भावोंके समानान्तर मावात्मक-व्यजन अथवा सहन्यरणके आधारपर प्रस्तुत की जाती है, उस समय उसे विश्व उदी-पनके अन्तर्गत नहीं रक्खा जा सकता। आख्म्यनकी स्थितिमें व्यक्ति अपनी मनःस्थितिका आरोप प्रकृति पर करके भागिमव्यजन करता है। सौन्दर्या- तुमृति जो काव्यका आधार है प्रकृतिसे मम्बन्धित है। यद्यपि इसमे नाना प्रकारकी सामाजिक भावस्थितियोंका योग रहता है तो भी आल्म्यन स्पम यह सौन्दर्यानुभृति कराती ही है। जो रससिद्ध कवि प्रकृतिके मर्मको जितना अधिक गहराईके साथ अवगत कर खेता है वह उतना ही सुन्दर मावामिव्यजन कर सकता है।

भैया मगवतीटासने प्रकृतिके चित्रोंको किसी मनःस्थिति विशेषकी पृष्ठसूमिके रूपमे प्रस्तुत किया है। मानवीयभावनाओको प्रकृतिके समा-

नान्तर उपिहयत करना और प्रकृतिरूप व्यापारोको आलम्बनके रूपमें अभिव्यक्त करना आपकी प्रमुख विशेषता है। उपमानके रूपमे प्रकृति चित्रण देखिये—

धूमनके घौरहर, देख कहा गर्व करै, ये तो छिन माहिं जाहि पौन परसत ही। सन्ध्याके समान रंग देखते ही होय भंग, दीपक पतंग जैसे काछ गरसत ही॥ सुपनेम भूप जैसे इन्द्रधतु रूप जैसे, ओस बूँद धूप जैसे पुरै दरसत ही। ऐसोई भरम सब कर्मजाल वर्गणाको, तामें गूद मगन होय मरै तरसत ही॥

इन्होने प्रकृतिको स्थितियोके प्रसारमें समवायरूपसे आखम्बन मान-कर कतिपय रेखाचित्र उपस्थित किये हैं। वर्षां और प्रीप्म ऋतुका अपनी अभीष्ट मानसिक स्थितिको स्पष्ट करनेके लिए इप्रान्तके रूपमे इन ऋतुओं का वर्णन किया है—

> प्रीपममें घूप परे, तामे मूमि आरी जरे, फूछत है आक पुनि अतिहि उमहि कै। वर्षांत्रता सेघ झरे तामें दृक्ष केई फरें, जरत बवास अध आयुहि तै खहि कै॥

यद्यपि उपर्युक्त पक्तियों में प्रकृतिका स्वच्छ और चमत्कारिक वर्णन नहीं है फिर भी भावको सबल बनाने में प्रकृतिको सहायक अकित किया है। कवि भूषरटासने रूपक बॉधकर जीवनकी मार्भिकताको प्रकृतिके आलम्बन-द्वारा कितने अन्द्रे दगसे व्यक्त किया है—

> रात दिवस घट माळ सुभाव। सरि-सरि बळ बीवनकी बळ॥

# सूरन चाँद बैंड ये दोय। काल रैहट नित्त फीरे सोय॥

कवि अनुभूतिके सरोवरमे उतरकर प्रकृतिमे मावनाओका आरोपकर रहा है कि काल्स्पी अरहट स्रख चॉद स्पी वैलो-द्वारा रातदिन स्पी इड्डोंमें प्राणियोके आयु स्पी बलको मर-मरकर खाली कर देता है।

भावोत्कर्पके लिए कविने प्रकृतिकी अनेक स्थलोंपर भयकरता दिख-लायी है। ऐसे स्थानोपर कविकी छेखनी चित्रकारकी तृष्टिका-सी बन गई है। शब्द पिघळ-पिघळकर रेखाएँ वन गये हैं और रेखाएँ जब्द वनकर नुखरित हो उठी हैं, किन कहता है कि शीत ऋतुमें भयकर सदीं पढ़ती है यि इस ऋतुमें वर्ण होने लगे, तेज पूर्वी हवा चलने लगे तो शीतकी भयकरता और भी बढ़ जाती है। ऐसे समयमें नदीके किनारे खड़े ध्यानस्थ मुनि समस्त शीतकी वाधाओंको सहन करते रहते हैं—

शीतकाल सबही जन काँपे, खड़े जहाँ वन बिरल उहे हैं। मंझावायु बहे बरसा ऋतु, बरसत बादल झूम रहे हैं।। तहाँ धीर तटनी तट चौपट, ताल पालमे कर्म दहे हैं।। सहैं संमाल शीतकी बाधा, ते सुनि तारन तरण कहे हैं।।

इसी प्रकार प्रीप्म ऋतुकी भयकरता दिखलाता हुआ कवि गर्भाका चित्रण करता है—

सूख प्यास पीड उर अन्तर प्रकले ऑत देह सब दागै। अनिन स्वरूप धूप ग्रीयम की ताती बाल झालसी लागे॥ तपै पहार ताप तन उपने कोपै पित्त दाह ज्वर जागै। हत्यादिक ग्रीपमकी वाधा सहत साधु धीरन नहीं त्यागे॥

शान वैभवते युक्त आत्माको वसन्तका रूपक देकर कवि यानवराय-ने कितना सुन्दर चित्र खींचा है यह टेखतेही बनता है। कविकी दृष्टिंस प्रकृतिका कण कण एक सजीव व्यक्तित्व लिये हुए है जिससे प्रत्येक सानव प्रभावित होता है। जिस प्रकार वसन्त ऋतुमें प्रकृति राशि-राशि अपना सौन्दर्य विखेर देती है उसी प्रकार ज्ञान वैभवके प्राप्त होते ही आत्माका अपार सौन्दर्य उद्बुद्ध हो जाता है और वह गर्मीली छुई-मुईसी दुल्लिन सामने खड़ी हो जाती है। सामक इसे प्राप्त कर निहाल हो जाता है। कवि इसी भावनाको दिखलाता हुआ कहता है—

तुम ज्ञान विभव फूली वसन्त, बह मन मधुकर सुखसो रमन्त । दिन वहे भये राग भाव, मिथ्यातम रखनीको घटाष ॥ तुम ज्ञान विभव फूली वसन्त, बह मन मधुकर सुखसो रमन्त । वह फूली फेली सुरुचि बेल, ज्ञाता बन समता संग केलि॥ तुम ज्ञान विभव फूली वसन्त, यह मन मधुकर सुखसों रमन्त । धानत वाणी दिक मधुर रूप, सुर नर पशु आनन्द वन स्वरूप॥ तुम ज्ञान विभव फूली वसन्त, यह मन मधुकर सुखसों रमन्त ।

किया प्रवाहकी पूर्व पीठिकाके स्पमं प्रकृति मावोहीपनमें कितनी सहायक है यह निम्न उठाहरणसे स्पष्ट है। पाठक देखेंगे कि इस उदाहरण में कथा प्रसंगको मार्मिक बनानेके लिए अल्कार-विधान और उदीपन विभावके रूपमं कितना सुन्दर प्रकृतिका चित्रण किया है—

वनघोर घटा उनयी जुनई, इतते उतते चमकी विजर्जा।
पिखुरे-पिखुरे पपीद्दा विललाती, जुमोर किंगार किंगत मिली ॥
वीच विन्दु परे दग ऑसु फरे, पुनि धार अपार इसी निकली।
मुनि हेम के साहिब देखन कूँ, उजसेन उली सु अकेली चली॥
किंदि राजिमती सुमती सिखनान कूँ, एक खिनेक खरी रहु रे।
सिखरी सगरी अंगुरी मुही बाहि कराति इसे निहुरे॥
अवही तबही कवही जबही, यहुरावकूँ जाय इसी कहुरे।
मुनि हेमके साहिब नेम जी ही अब तुरन्ते तुम्हम्कूँ बहुरे॥

कि आनन्दधनको भी प्रकृतिकी अच्छी परख है। आपने मानव भावोकी अभिव्यक्तिके माध्यमके रूपमे प्रस्तुत प्रतीकोके लिए प्रकृतिका सुन्दर आयोग किया है। ज्ञानरूपी सूर्योदयके होते ही आत्माकी क्या अवस्था हो जाती है किवने इसका बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है। प्रातःकालको रूपक देकर ज्ञानोदयका कितना मर्म-स्पर्शा चित्रण किया है।

मेरे घट ज्ञान भाव भयो मोर। चेतन चकवा चेतन चकवी, भागौ विरष्ट की सोर॥ फैली चहुँदिशि चतुर भाव रुचि, मिट्यों भरम तमजोर। आपनी चोरी आपहि जानत, और कहत न चोर॥ अमक कमक विकसित भये भूतल, मंद विशद शशि कोर। आनन्दधन एक बल्लभ लागत, और न लाख किरोर॥

रूपक अल्कारके रूपमें कवि भागचन्दने अपने अधिकाश पदीमें प्रकृतिका चित्रण किया है। कविने उपमा और उद्योक्षाकी पुष्टिके लिए प्रकृतिका आश्रय ग्रहण करना उचित समझा है। कुछ ऐसे दृश्य है जिनका मानव जीवनसे धना सम्बन्ध है। कुछ ऐसे भी भाव-चित्र है जो हमारे सामुदायिक उपचेतन मनमे जन्मकालसे ही चले आते है। जिनवाणी, गुरुवाणी, मन्दिर, चैत्य आदि मानवके मनको ही शान्त नहीं करते किन्तु अन्तरण तृप्तिका परम साधन वनते हैं। प्रत्येक भावुक हृदयकी श्रद्धा-उक्त वस्तुओं प्रति स्वभावतः रहती है। कवि वीतराग वाणी-को गगाका रूपक देकर कहता है—

साँची तो गंगा यह वीतरागी वाणी, अविच्छन्न घारा निज धर्मकी बहानी। जामें अति ही विसल बताध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संश्वादि पंककी निञ्चानी॥ सप्त भंग जहं तरंग उळ्ळत सुखदानी, सन्तिचित्त मराल बुन्द रमैं नित्य ज्ञानी।

जाके अनगाहन ते शुद्ध होर प्रानी, भागचन्द्र निहुचे घटमाहि या प्रमानी ॥

प्रकृतिके अधिक चित्र इनकी कवितामें पाये लाते हैं। यद्याप विद्युद्ध रूपमें प्रकृतिका चित्रण इनकी कितामें नहीं हुआ है दिर मी टामानी-का इतना चुन्दर व्यवहार किया गया है कि लिसके प्रस्तुतकी अधिकंटना-में चार जाँद लग गये हैं। वर्ण होनेपर चारों और श्रीतळ्या छा नहीं है। निदासके आलापने सन्तम नेदिनी शान्त हो लाती है। मूर्व अपना प्रसादय देखकर ग्लानिके कारण अपना देंह वादकों छिए। छेना है। आकाशमण्डल बन-दिमिरने आकाशित हो लाता है। नहीं वहाँ विरुद्ध चमकती हुई दिखळाई पड़ती है। नहीं नालोंमें गढ़ आ जाती है। वर्शने वृद्ध देव लाती है अपि नर्शन सानीकं पीये वहलहाने कारते हैं। नेदिनी सर्वत्र हरी मरी दिखळाई पड़ती है। कि इम राम हमाने दिस्ताणीकी महत्ताका रहत्योहवारन करता है।

वरसत ज्ञान सुनार हो, श्रीविन सुन बन सों। शीतल होत सुबुट्टमेहिनी, सिस्त नवासपपीर ॥ स्याद्वाद नय शासिनी इसकहीं होत निनाद गम्मीर । करुगा नहीं वह बहुँदिशि तें, मर्रा सो शोई नीर ॥

× × ×

मेव वटा सम थ्री विनवानी । स्यात्मद वपटा व्यवकृत वामें, वरसन झान सुपानी ॥ घर्मसस्य वार्ते वहु वारें, शिव बानन्द्र फटवानी । मोहन पूछ वृक्ष सब पातें, क्रोबान्ट मुहुझानी ॥

आधुनिक तैन कार्त्रोमें कविताकी पृष्टमूर्मिके रूप्यें त्या स्तोत्मी छन-के रूपमें भी प्रकृतिका चित्रण किया गया है। निगर होनेके परजार सहानुसृतिके रूपमें कोई भी कवि अकृतिको पाता है। तैन सार्व्योन प्रकृतिका यह रूप भी पाया जाता है। जीवनकी समस्याओका समाधान प्रकृतिके अंचलसे जैन कवियोने दूंढा है। अतः उपयोगिताचादी और उपदेशात्मक दोनो ही दृष्टिकोण आधुनिक जैन प्रवन्घ काव्योमे अपनाये गये है। 'वर्द्धमान', 'प्रतिफल्पन' और 'राजुल' में भी प्रकृतिके सवेदन जील रूपोंकी सुन्दर अभिव्यंजना की गई है।

### प्रतीक-योजना

कोई भी भावुक कि तीन रसानुभ्तिके लिए प्रतीक-योजना करता है। प्रतीक पद्धित भापाको भाव-प्रवण बनाती ही है, किन्तु भावोकी ययार्थ अभिन्यञ्जना भी करती है। वर्ण्य विपयके गुण या भाव साम्य-रखनेवाले वाह्य चिह्नोको प्रतीक कहते है। मानव-हृदयकी प्रख्त भाव-नाओकी अभिन्यक्तिके लिए साम्यके आधारपर अप्रस्तुत प्राकृतिक प्रतीको-का उपयोग किया जाता है। ये प्रतीक प्रकृतिके क्षेत्रसे चुने हुए होनेके कारण इन्द्रियगम्य होते हैं और अमूर्त भावनाओकी प्रतीति करानेमे बहुत वूर तक सहायक होते हैं। वास्तविकता यह है कि जब तक हृदयके अमूर्तभाव अपने अमूर्तक्ष्यों रहते हैं, वे इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्द्र्योंके हारा उनका सजीव साक्षात्कार नहीं हो सकता है। रससिद्ध कि प्रतिकोक सांचेमे उन भावनाओको ढालकर मूर्त रूप दे देता है, जिससे इन्द्रियो हारा उनका सजीव प्रत्यक्षीकरण होने क्यता है। जो अमूर्त भावनाएं हृदयको स्पर्श नहीं करती थी, वे ही हृदयपर सर्वाधिक गम्भीर प्रमाव छोड़ने में समर्थ होती है।

, प्रतीक-योजनाक प्रमुख साधक उपमा, रूपक, अतिक्रयोक्ति तथा सारोपा और साध्यावसाना रूषणा हैं। सारोपा रूषणामे उपमान और उपमेय एक समान अधिकरणवाद्धी भूमिकामें उपस्थित रहते है तथा साध्यावसानामे उपमेयका उपमानमे अन्तर्माव हो जाता है। साहश्यमूरूक सारोपाकी भूमिकापर रूपकारूकार द्वारा प्रतीक विधान और साहश्य-

मूलक साध्यावसानाकी सूमिकापर अतिशयोक्ति अलकार द्वारा प्रतीक-विधान किया जाता है। यह प्रतीक विधान कहीं भावोकी गम्भीरता प्रकट करता है तो कहीं स्वरूपकी स्पष्टता। स्वरूप और माव दोनोंकी विभृति यदानेवाली प्रतीक-योजना ही अमूर्तको मूर्तेरूप देकर सूक्ष्म भावनाओका साक्षात्कार करा सकती है।

प्रतीक विधानमें प्रतीककी स्वामाविक बोधगम्यताका खयाल अवस्य रखना पड़ता है। ऐसा न होनेसे वह हमारे हृदयके सूक्ष्म रागो एव भावोको उद्दीप्त नहीं कर सकता है। जिस वस्तु, व्यापार या गुणके साहस्यमे जो वस्तु, व्यापार या गुण ळाया खाता है उसे उस भावके अनुकूल होना चाहिये। अतः प्रस्तुतकी भावाभिव्यजनाकै लिए अप्रस्तुत-का प्रयोग रसोद्वोधक या भावोत्तेबक होनेसे ही सच्चा प्रतीक वन सकता है।

मिल-मिल संस्कृतियोक अनुसार साहित्यमे रसोत्कर्पके लिए कवि
मिल्न-मिल्न प्रतीकोंका प्रयोग करते हैं। सम्यता, शिष्टाचार, आचारव्यवहार, आस्मदर्शन प्रमृतिके अनुसार ही कलामे प्रतीकोकी उद्भावना की
जाती है। हिन्दी जैन काव्योमें उपमानके रूपमे प्रतीकोका अधिक प्रयोग
किया गया है। यद्यपि प्रतीक-विधानके लिए साहत्यके आधारकी आवव्यकता नहीं होती, केवल उसमे भावोद्वोधन या भावप्रवणताकी शक्ति
रहनी चाहिये, तो भी प्रमाव साम्यको लेकर ही प्रतीकोंकी योजना की जाती
है। कोरे साहत्य-मूलक उपमान मावोत्तेजन नहीं करा सकते हैं। आकारप्रकार या नाप-जोखकी सहजता सामने एक मूर्चि ही खड़ी कर सकती है,
पर मावोत्तेजन नहीं। अतएव कि मार्मिक अन्तर्हिष्ट द्वारा ऐसे प्रतीकोंका विधान करता है, जो प्रस्तुतकी मावामिव्यञ्जना पूर्णरुपसे कर सके।

मनीषियोने भावोत्पादक (Emotional Symbols) और विचारोत्पादक (Intelectual Symbols) ये दो मेद प्रतीकोके किये हैं। जैनकान्योमे इन दोनों भेदोंमेरे किसी भी भेदके ग्रह उदाहरण नहीं मिल सकेंगे ! भावोत्पादक प्रतीकोमें विचारोका मिश्रण और विचारोत्यादक प्रतीकोमें भावोकी स्थित वनी ही रहती है ! विचार और भाव हतने भिन्न भी नहीं हैं, जिससे इन्हें सीमारेखा अकित कर विभक्त किया जा सके ! मुविधाके लिए जैन साहित्यमें प्रयुक्त प्रतीकोंको चार भागोमें विभक्त किया जाता है—विकार और दुःख विवेचक प्रतीक, आत्मवोधक प्रतीक, शरीरबोधक प्रतीक और गुण और सर्वसुखबोधक प्रतीक ! यद्यपि तत्त्वनिरुपण करते समय कुछ ऐसे प्रतीकोका भी जैन कवियोंने आयोजन किया है, जिनका अन्तर्भाव उक्त चार वर्गोमें नहीं किया जा सकता है, तो भी भावोचेजनमें सहायक उक्त चारों वर्गके प्रतीक ही है !

विकार और दुःख विवेचक प्रतीकोंमे प्रधान भुवग, विष, मतग, वम, कम्बल, सन्ध्या, रजनी, मधुछत्ता, ऊँट, सीप, खैर, पचन, तुष, लहर, सूल, कुट्वा आदि है।

सुजंग' प्रतीकका प्रयोग तीन विकारोको प्रकट करनेके लिए किया है। राग-द्रेप भाव कर्मको जिनसे यह आत्मा निरन्तर अपने स्वरूपको विकृत करती रहती है; मिथ्यात्व भावको, जिससे आत्मा अपने स्वरूपको विस्मृत हो, पर भावोको अपना समझने लगती है और तीत्र विपया-मिलापाको, जिससे नवीन कर्मोका अर्जन होता रहता है। ये तीनो ही विकार भाव आत्माकी परतन्त्रताके कारण है, सर्पके समान मयकर और दुखदायी हैं। अतएव सर्प प्रतीक द्वारा इन विकारोंकी भयकरता अभिन्यक्त की गयी है। इस प्रतीकका प्रयोग संस्कृत और प्राकृत जैन साहित्यमें भी पाया जाता है, किन्तु हिन्दी मापाके जैन कवियोने राग-द्वेपकी सहम भावनाकी अभिन्यक्ति इस प्रतीक द्वारा की है।

विप<sup>र</sup> प्रतीक विषयामिळापाकी मयकरताका द्योतन करानेके लिए आया है। पचेन्द्रिय विपर्योकी आधीनता विवेक बुद्धिको समाप्त कर देती

१. ब्रह्मविकास पृ० २६८। २. नाटक समयसार पृ० १७, २४, ४८।

है। विप मृत्युका कारण माना जाता है, पर विपयाभिलापा मृत्युसे भी वहकर है। यह एक जन्मकी ही नहीं किन्तु जन्म-जन्मान्तरोकी मृत्युका कारण है। विपयाधीन व्यक्ति ही अपने आचार-विचारसे च्युत होकर आत्मिक गुणोका हास करता है। जिस प्रकार विपका प्रमाव मूर्छ माना है, उसी प्रकार विपयाभिलापासे भी मूर्छा आती है। विपयाभिलापाकी मृर्छा स्थायी प्रभाव रखनेवाली होती है, अतः यह आत्मिक गुणोको विशेष रूपसे आच्छादित करती है। कवि वनारसीदास और भैया भगवतीदासने विप प्रतीकका प्रयोग विपयेच्छाके कुप्रभावको अमिन्यक करनेके लिए किया है। अपभ्रंश भाषाकी कविताओं में यह प्रतीक आया है।

मतंग' प्रतीक अज्ञान और अवियेकके मायको व्यक्त करनेके लिए आया है। अज्ञानी व्यक्तिकी क्रियाएँ मदोन्मत्त हाथीके तुल्य ही होती है। जो विपयान्य हो चुका है, वह व्यक्ति विवेकको खो देता है। किव दौलतरामने मतग प्रतीकका प्रयोग तीन विपयामिलापाकी अमिन्यजनाके लिए किया है। पचेन्त्रियके मोहक विपय किसी भी प्राणीके विवेकको आच्छादित करनेम सक्षम है। जो इन विपयोंके अधीन रहता है, वह ज्ञानशक्तिके मृद्धित हो जानेसे अञ्चल चेष्टाएँ करता है। उसके क्रिया कलाप वहिनिगयक ही होते हैं।

तम अज्ञान और मोहका प्रतीक है। जिस प्रकार अन्वकार स्वन होता है, दृष्टिको सदोप बनाता है, उसी प्रकार अज्ञान और मोह भी आत्मदृष्टिको सदोप बनाते हैं। आत्माक अस्तित्वम दृढ़ विश्वास न कर अत्तत्वरूप श्रद्धान करना मिथ्यात्व है। इसके प्रमायसे जीवको स्वपरका विवेक नहीं रहता है। इसके दोपोकी अमित्यञ्जना कवि ज्ञानतरायने

१. वनारसी-विलास पृ० १४०-१५३। २. ब्रह्मविलास, बानत-विलास, बृन्दावन-विलास स्नादि।

तम प्रतीक द्वारा की है। तम प्रतीकका प्रयोग आत्माके मोह, मिथ्यात्व और अज्ञान इन तीनोंके मानोकी अभिन्यजनाके लिए किया गया है।

्कम्बल प्रतीकका प्रयोग आशा-निराशाकी बन्दात्मक अवस्थाके विद्रुेषणके लिए किया गया है। यह स्थिति विलक्षण है, इस अवस्थामे मानसिक स्थिति एक मिन्न रूपकी हो जाती है।

सन्धाका प्रयोग आन्तरिक वेदना, जो राग-द्रेषके कारण उत्पन्न होती है, की अमिन्यक्तिके लिए किया है। रजनीका प्रयोग निराशा और सपम च्युतिकी अमिन्यक्तिके लिए किया गया है। रजनीमे एकाधिक मावोका मिश्रण है। मोहके कारण व्यक्तिके मनमें अहर्निश अन्धकार विद्यमान रहता है, कवि भूधरदासने इसी मावकी अभिन्यञ्जना रजनी-दारा की है।

मधुङ्का विषयाभिकाषाका प्रतीक है। कचन और कामिनी ऐसे दो पदार्थ है, जिनके प्रकोमनसे कोई भी रागी व्यक्ति अपनेको अछूता नहीं रख सकता है। तृष्णा और विषयाभिकाषाके उत्तरोत्तर बढनेसे व्यक्ति असर्यामत हो जाता है, जिससे उसे नाना प्रकारके दुःख उठाने पढ़ते हैं। इन मनोरम विषयोंको प्राप्त करनेकी वाञ्छासे ही जीवनको कुल्सित और नारकीय बनाया जा रहा है।

कर' अहकारका प्रतीक है। अहकारके आघीन रहनेसे नम्रता गुण नए हो जाता है, ऐसा कोरा व्यक्ति आत्मविज्ञापन करता है। केंट अपनी टेढी गर्दन द्वारा नीचेकी अपेक्षा अपरको ही देखता है, इसी प्रकार घमडी व्यक्ति दूसरोके छिद्रोका ही अन्वेषण करता है। उसकी आत्माका मार्दव गुण तिरोहित हो जाता है। उसके आत्मिक गुण भी केंटकी गर्दनके समान वक ही रहते है।

<sup>ं</sup> नाटक समयसार ए० ३९ । र.--३. द्यानत-विलास । ४. पोहा पाहुद हो ० १५८ ।

सीप कामिनीके मोहक रूपके प्रति आसक्तिका प्रतीक है। सीप जैसे जलसे उत्पन्न होती है, और जलमं ही संवर्द्धनको प्राप्त होती है। इसी प्रकार आसक्ति वासना जन्य अनुरक्तिसे उत्पन्न होती है और उसीमें वृद्धिगत मी। सीपकी रूपाकृति एक विख्लण प्रकारकी होती है, उसी प्रकार आसक्ति भी चिन्न-विचित्रमय होती है।

खैर द्रव्यक्मोंका प्रतीक है। द्रव्यक्मोंका सम्वन्य कैसे होता है! इनके संयोगसे आत्मा किस प्रकार रक्त-विकृत हो जाती है और कर्मोंके कितने भेद किस प्रकारसे विषच्यमान होते हैं; आदि अनेक अन्तस्की भावनाओंकी अभिन्यक्षना इस प्रतीकके द्वारा की गयी है।

पंचन विषयका प्रतीक है। पद्धेन्त्रियों के द्वारा विषय स्वेवन किया जाता है तथा इसी विषयासिक कारण आत्मा अपने स्वभावसे च्युत है। विमाव परिणतिकी अभिन्यञ्चना मी इस प्रतीक द्वारा कवि मनशासाट और ठालचन्दने की है।

तुप शक्तिका प्रतीक है। यह वह शक्ति है को आत्मकल्याणसे जीवन-को पृथक् करती है, और विपर्योंके प्रति आसक्ति उत्पन्न करती है।

लहर तृष्णा या इच्छाका प्रतीक है; कवि वनारसीटासने नदीके प्रवाहके प्रतीक-द्वारा आतम-संयोग सहित कर्मकी विभिन्न दशाओंका अच्छा विक्टेपण किया है—

बैसे महीसण्डलमें नदीको प्रचाह एक,
ताहीमें अनेक भाँति नीरकी दरिन है।
पायरके बोर तहाँ भारकी मरोर होत,
काँकरकी स्नानि तहाँ झागकी भरिन हैं॥
पौनकी झकोर तहाँ चंचल तरंग उठे,
भूमिकी निचानि तहाँ मोरकी परिन हैं।

१, दोहा पाहुड दो० १५१। २, दोहा पाहुड दो० १५०। ३. दोहा पाहुड दो० १५। ४, दोहा पाहुड दो० १५।

तैसी एक आत्मा अनन्त रस पुहुछ, दोहुके संयोगमें विभावकी भरिन है॥

यद्यपि यहाँ उदाहरणालंकार है, परन्तु कविने नदी-प्रवाहके प्रतीक-द्वारा मानोका उत्कर्प दिखळानेमे सफळता प्राप्त की है। कवि वनारसी-दासने अपनी प्रतीकोको स्वय स्पष्ट करते हुए छिखा है—

> कर्म समुद्र विभाव जल, विषय कपाय तरंग। बढ़वानल तृष्णा प्रवल, ममता धुनि सर्वंग॥ भरम भवर तामे फिरै, मन जहाल चहुँ मोर। गिरै, फिरै बूढै तिरै, उदय पवनके जोर॥

विषयी जीव भ्रमवश चचारके मुखोको उपादेय समझता है। किन मगवतीवासने प्रतीको-द्वारा इस मावका कितना सुन्दर विश्लेषण किया है-

स्वा सयानप सब गई, सेयो सेमर बुच्छ । लाबे घोखे आसके, यापै प्रण इच्छ ॥ यापै प्रण इच्छ वृच्छको भेद न जान्यो। रहे विषय छपटाय, मुरघमति मरम मुछान्यो॥ फल्टमॉहि निकसे त्ल, स्वाद पुन कल्लू न हुआ। यहै जगतकी रीति देखि, सेमर सम स्वा॥

इस पद्यमें सूवा आत्माका प्रतीक, सेमर ससारके कमनीय विषयोका प्रतीक, साम आत्मिक सुखका प्रतीक और त्ल सासारिक विषयोकी सारहीनताका प्रतीक है। कविने आत्माको ससारकी रीति-नीतिसे पूर्णतया सावधान कर दिया है।

आसमोधक प्रतीकोमे सुवा, हंस, शिवनायक प्रतीक प्रधान है। इन प्रतीको-द्वारा आत्माके विभिन्न स्वरूपोकी अभिन्यकना की गयी है। स्वा उस आत्माका प्रतीक है, जो विकारों और प्रलोमनोकी ओर आकृष्ट होती है। विश्वके रमणीय पदार्थ उसके आकर्षणका केन्द्र बनते है, पर वह उन आकर्पणोको किसी भी समय दुकरा कर त्वतन्त्र हो जाती है, और साधना कर निर्वाणको पाती है। किव वनारसीटास, भगवतीटास, रूपचन्द, दुष्वन, भागचन्द, दौस्रतराम आदि किवयोंने आत्माकी इसी अवस्थाकी अभिन्यंवना स्वा-प्रतीक द्वारा की है। किव द्यानतरायने इस प्रतीक-द्वारा आत्माको समता गुण प्रहण करनेका उपदेश दिया है। इस प्रतीकरे आत्माकी उस अवस्थाकी अभिन्यचना की है, जो अवस्था अणुवेगके धारण करनेसे उत्पन्न होती है। किव कहता है—

सुनहु हंस यह सीख, सीख मानो सदगुर की।
गुरुकी जान न छोपि, छोपि मिथ्यामित उरकी॥
उरकी समता गही, गही आतम अनुमी सुख।
सुख सक्तप थिर रहें, रहें बगमें उदास रख॥

शिवनायक प्रतीक-हारा उस शक्तिशाक्षी आत्माका विश्लेषण किया है, जो मिथ्यात्व, राग, हेप, मोहके कारण परतन्त्र है। परन्तु अपनी वास्तविकताका परिज्ञान होते ही वह प्रकाशमान हो जाती है। आत्मा अद्भुत शक्तिशाली है, वह त्वभावतः राग, हेप, मोहसे रहित है; शुढ़-सुद्ध और निरंक्तन है। कवि इसको सम्बोधन कर सुद्धि-द्वारा कह-स्ता है—

इक बात कहूँ जिवनायक्ती, तुम छायक टोर कहाँ भरके। यह कांन विचलण रीति गही, बितु देखिह अलन सौं भरके॥ अलहूँ गुण मानो तो सीख कहूँ, तुम खोछत क्यों न पर घटके। चिन मुरति आप विराजत हो, तिन स्रत देखे सुधा गटके॥

शरीरवीषक प्रतीकांमे चर्ला, पिलरा, भृषा, कॉच आर संन्पा आहि प्रमुख है। ये सभी प्रतीक शरीरकी विभिन्न दशाओंकी अभिन्यंदनाके लिए आये हैं। किवि भृषरवासने चलेंके प्रतीक-द्वारा शरीरकी जातविक स्थितिका निरूपण करते हुए कहा है— चरला चलता नाही, चरला हुआ पुराना!
पग खूँदे द्वय हालन लागे, उर मदिरा खलराना॥
छीदी हुई पॉलडी पसली, फिरै नहीं मनमाना।
चरला चलता नाहीं, चरला हुआ पुराना॥
रसना तकलीने वल लाया, सो अब कैसे खूँदे।
सबद सुत सूधा नहीं निकसे, घड़ी घडी फल दूदे॥
आयु मालका नहीं भरोसा, अंग चलाचल सारे।
रोज इलाज मरम्मत चाहै, वेद बाढ़ई हारे॥
नया चरलला रंगा-चंगा, सवका चिक चुरावै।
पलदा वरन गये गुन अगले, अब देखें नहिं भावै॥
मोदा महीं कातकर आई, कर अपना सुरमेरा।
अंत आगमें ईंघन होगा, भूचर समझ सबेरा॥

गुण या मुख बोधक प्रतीकोमे मधु,फूल, पुप्प, किसल्य, मोती, ऊपा, अमृत, प्रमात, दीप और प्रकाश प्रमुख हैं। इन प्रतीको द्वारा मुख और आस्मिक गुणोंकी अनेक तरहसे मुन्दर अभिन्यञ्जना की गयी है।

मधु ऐन्द्रियक मुखकी भावनाको अभिन्यक्त करता है। ऐन्द्रियक मुख क्षणविष्वंसी है। जब जीवन उपवनमे बसन्त आता है, उस समय जीवनका प्रत्येक कण सौन्द्रयंसे स्नात हो जाता है। उसकी जीवन हाली-पर कोकिल कुहू कुहू करने लगती है। मल्यानिल्के स्पर्शंस ध्ररीरमे रोमाञ्ज हो जाता है, हृद्रयमे नवीन अभिलापाएँ जायत होती हैं। ऐन्द्रियक मुख इस प्राणीको आरम्ममे आनन्द्रपद मालूम पडते है, परन्तु पीछे दुख मिश्रित दिखलायी पढने लगते है। मधु प्रतीक-हारा कवि वुधजनने सासारिक विपयेन्छाका सुन्दर विञ्लेषण किया है। इस सुलेन्छाकी भावा-स्मृतिके लिए ही कविने मधु प्रतीकका आयोजन किया है।

फूल हर्प और आनन्दका प्रतीक है। वासन्ती स्मीर मनमें राशि-राशि अमिलापाओको जाएत करता है। हृदयमें स्मृतियाँ, ऑखोमें मधुर स्वप्न और अन्तराळमें उन्मत्त आकांक्षा युक्त मानव जीवनका मृतिमान रूप पुष्प और फळ प्रतीक-द्वारा अभिन्यंजित किया गया है।

किसल्य प्रतीक सासारिक प्रेम, रागमय अनुरक्ति एवं मबुर प्रलोमनो-की अभिव्यक्तिके लिए प्रयुक्त हुआ है। वसन्त ऋतुके आगमनके समय नवीन कोपले निकल आती है, मस्त प्रभात रक्त किसल्योंको लेकर मिदर भार्नोका कूजन करता है। फल्दः वासनात्मक प्रेम उत्पन्न होता है। यह अनुरक्ति संसारके विपयोंके प्रति सहज होती है।

अमृत आत्मानन्दकी अभित्यञ्जनाके लिए व्यवहृत हुआ है। अजान, मिथ्यात और राग-द्रेप-मोहके निकल जानेपर ज्ञानकिका अपनी पंखुड़ियोमे विकार और वासनाको वन्द कर डेती हैं कोयल अपनी नीर-वतामे उसके अनन्त सौन्दर्यके दर्शन करती है; रजनीके तारे रात मर उस आत्मानन्दकी बाट जोहते रहते हैं। यह आत्मानन्द भी कपायोदयकी मन्दता, श्रीणता और तीत्रोदयके कारण अनेक हपोंमे व्यक्त होता है। अमृत, प्रदीप और प्रकाश-द्वारा आत्मज्ञान और आत्मानन्दकी अमि-व्यञ्जना की गई है।

मोती, प्रभात और ऊपा प्रतीको-द्वारा जीवन और जगत्के शाष्वत सीन्दर्यकी अभिव्यञ्जना कवियोने की है। मैया भगवतीवासने धात्मजान प्राप्त करनेकी ओर सकेत करते हुए कहा है—

छाई हैं। छाछन वाछ अमोछक, देखहु तो तुम कैसी बनी है। ऐसी कहूँ तिहुँ छोकमं धुन्दर, और न नारि अनेक घनी है॥ याही तें तोहि कहूँ नित चेतन, याहुकी प्रीति जो तोसी सनी है। तेरी औराधेकी रीझ अनन्त, सो मोपै कहूँ यह जान गनी है॥

प्राचीन जैन कवियोने जीवनके मार्मिक पक्षोके उद्घाटनके लिए अलंकार रूपमें ही प्रतीकोकी योजना की है। नवीन कविताओं में वैचित्र्य-प्रदर्शनके लिए भी प्रतीकोंका आयोजन किया गया है। अतएव संतेपमें यही कहा जा सकता है कि स्कम माबोकी अनुभूति प्रतीक-योजना द्वारा गहराईके साथ अमिन्यक्त हुई है।

#### रहस्यवाद

ब्रह्मकी—आत्माकी व्यापक सत्ता न माननेपर भी हिन्दी जैन साहित्यमें उचकोटिका रहत्यवाद विद्यमान है। हिन्दी जैन काव्य ख्रष्टाओने स्वय ग्रुद्धालम तत्त्वकी उपल्लिक्के लिए रहत्यवादको स्थान दिया है। आलमा रहस्यमय, स्क्ष्म, अमूर्त, ज्ञान, उर्धन आदि ग्रुणोका माण्डार है, इसकी उपल्लिक्ष मेदानुभृतिसे होती है। ग्रुद्धालमामें अनन्त सौन्दर्य और तेज है। इसकी प्राप्तिके लिए—स्वयं अपनेको ग्रुद्ध करनेके लिए, उस लोकमे सामक विचरण करता है, जहाँ मौतिक सम्बन्ध नहीं। ऐन्द्रियक विपयोकी आकाक्षा नहीं, ससार और शरीरसे पूर्ण विरक्ति है। यह प्रथम अनस्या है, यहाँ पर स्वानुभवकी और जीव अग्रसर होता है। दोहा पाहुद्धमें इस अवस्थाका निम्न प्रकार चित्रण किया है—

जो जिहिं लक्खिंह परिममङ् अप्या हुक्खु सहंतु। पुत्तकलत्तर्द्दं मोहियर जाम ण बोहि लहंतु॥

आत्मा और परमात्माकी एकताका जितना सुन्दर चित्रण हिन्दीके जैन कवि कर सके हैं, उतना सम्भवतः अन्य कवि नहीं । जैन सिद्धान्तमे शुद्ध होनेपर यही आत्मा परमात्मा वन जाती है । किन वनारसीदास इसी कारण आव्यात्मिक विवेचन करते हुए कहते है कि रे प्राणी ! त् अपने धनीको कहाँ हुढता है, वह तो तुम्हारे पास ही है—

ज्यो सृग नाभि सुवाससो, द्वृद्ध वन दौरै। त्यों तुझमें तेरा धनी, तू खोजत औरै॥ करता भरता भोगता, घट सो घट माहीं। ज्ञान बिना सद्गुरु बिना, तू सुझत नाहीं॥ कि मगवतीदास आत्मतत्त्वकी महत्ता बतलाता हुआ कहता है कि ऑखें जो कुछ भी रूप देखती है, कान जो कुछ भी सुनते हैं, जीम जो कुछ भी रतको चखती हैं, नाक जो कुछ भी गन्य स्पृती है और श्रीर जो कुछ भी आठ तरहके स्पर्शका अनुमव करता है, यह सब तेरी ही करामात है। हे आत्मा! तू इस शरीर मन्दिरमें देवरूपमे वैठी है। मन! तू इस आत्मदेवकी सेवा क्यों नहीं करता, कहाँ दौडता है—

> याही देह देवलमें केवलि स्वरूप देव, ताकर सेव मन कहाँ दौड़े जात है।

कि हे माई ! तुम इधर-उधर कहाँ घूमते हो, शुद्ध दृष्टिने देखनेपर परमातमा तुमको इस घटके भीतर ही दिखलायी पढ़ेगा । यह अमृतमय ज्ञानका भाण्डार है । संसार पार होकर नौकाके समान दूसरोको भी पार करनेवाला है । तीनलोकमं उसकी बादशाहत है । शुद्ध स्वभावमय है, उसको समझदार ही समझ सकते हैं । वही देव, गुरु, मोक्षका वासी और विमुवनका मुकुट है । हे चेतन सावधान हो जाओ, अपनेको परखो ।

देन वहै गुरु है वहै, शिव वहै बसह्या। त्रिभुवन गुकुट वहै सदा, खेतो चितवह्या॥

कि बनारसीदासने भी बतलाया है कि जो लोग परमात्माको हूँ बनेके नानाप्रकारके प्रयत्न करते हैं, वे मूर्ज हैं तथा उनके सभी प्रयत्न अयथार्थ हैं। उदासीन होकर जगलोकी खाक छाननेसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। मूर्ति बनाकर प्रणाम करनेसे और छीकोपर चढकर पहाड़की चोठियोपर चढ़नेसे भी उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमात्मा न ऊपर आकाश्ममें है और न नीचे पातालमे। ज्ञान, दर्शन, खुल, वीर्य आदि गुणोकी घारी यह आत्मा ही परमात्मा है और यह प्रत्येक व्यक्तिके भीतर विद्यमान है। कवि कहता है— केई उदास रहे प्रमु कारन, केई कहीं उठि नाहिं कहीं के । वेई प्रणाम करें घट स्राति, केई पहार चढे चढि छीके ॥ केई कहें कासमान के ऊपरि, वेई कहें प्रभु हेठ जमीके । मेरो घनी नहिं दूर दिशांतर, मोहिमें हैं मोहि स्झत नीके ॥

• हिन्दी जैन साहित्यमें रहत्यवादकी दूसरी वह स्थिति है जहाँ मन ऐन्द्रियक विषयोसे मुक्त हो मुक्तिकी ओर तेजीसे दौड़ना आरम्म करता है। इस स्थितिका वर्णन बनारसीदासके काव्यमें मानात्मक रूपसे किया गया है। हटयोग सम्बन्धी साधनात्मक रहत्यवाद हिन्दी जैन साहित्यमें नहीं पाया जाता है। केवळ भावात्मक रहत्यवादका वर्णन ही किया है। साधनाके क्षेत्रमें विकार और कपायोको दूर करनेके लिए संयम, इन्द्रिय-निग्रह और मेदविज्ञान या स्वानुभूतिको स्थान दिया गया है। परन्तु इनकी यह साधना भी मानात्मक ही है। इस अवस्थाका महाकवि बनारसीदासने निम्न चित्रण किया है।

मृल्ववेटा बायोरे साथो, स्लम॰ ।
जाने खोज हुटुस्य सब खायो रे साथो, स्लम॰ ॥
जन्मत माता ममता खाई, मोह लोम दोइ माई।
काम कोघ दोइ काका खाए, खाई तृपना दाई ॥
पापी पाप परोसी खायो, अग्रुम क्में दोइ मामा।
मान नगरको राजा खायो, फैल परो सब गामा॥
हुरमति दादी विकथा दादो, मुख देखत ही मूखो।
मंगलाचार वघाए वाजे, जब दो वालक हूसो॥
नाम घराने पाण्डे खाए, कहत बनारसि भाई॥

रहस्यवादकी इस दूसरी स्थितिम गुरुका उपदेश अवण करना तथा उस उपदेशके अनुसार भ्रमरूपी कीचड़का प्रक्षालन कर अपने अन्तस्को उज्वल करना होता है। किन बनारसीदास कहता है कि हे भाई! त्ने वनवासी बनकर मकान और कुदुम्म छोड़ मी दिया, परन्तु स्व-परका मेद ज्ञान न होनेसे तेरी ये क्रियाएँ अयथार्थ है। जिस प्रकार रक्तसे रंजित वस्त्र रक्त द्वारा प्रक्षालन करनेपर स्वच्छ नहीं हो सकता है, उसी प्रकार ममत्व भावसे ससार नहीं छूट सकता है। त अपने बनीको समझ, उससे प्रेम कर और उसीके साथ रमण कर।

है बनवासी तें तजा, घर वार मुहल्ला।
अप्पा पर न विक्राणियाँ, सब झूडी गल्ला॥
ज्यों रुधिरादि पुट सों, पट दीसे ब्ला।
क्षिराजलहीं पखलिए, नहीं होब बजला॥
किण तू जकरा साँकला, किण एकड़ा मल्ला।
भिद मकरा ज्यो दरिश्चया, दर आप दगल्ला॥

तीसरी रहस्यवादकी वह स्थिति है, जिसमें मेठविज्ञान उत्पन्न होने-पर आत्मा अपने प्रियतम रूपी शुद्ध दशाके साथ विचरण करने लगती है। हर्षके झूलेमे चेतन झूलने लगता है, धर्म और कर्मके स्थोगसे स्वमाव और विभाव रूप-रस पैदा होता है।

मनके अनुपम महल्मे सुरुचि रूपी सुन्दर भूमि है, उसमे ज्ञान और दर्शनके अचल खम्मे और चित्रकी मजवूत रस्ती लगी है। यहाँ गुण और पर्यायकी सुगन्धित वासु बहती है और निर्मळ विवेक रूपी भारे गुंजार करते हैं। व्यवहार और निश्चळ नयकी ढण्डी लगी है, सुमितकी पटली विछी है तथा उसमे छः द्रव्यकी छः कीले लगी हैं। कर्मोंका उदय और पुरुषार्थ दोनों मिलकर झोटा—पक्षा देते हैं, जिससे ग्रुम और अग्रुम की किलोलें उटती हैं। संवेग और सवर दोनो सेवक सेवा करते हैं और वत ताम्बूळके बीड़े देते हैं। इस प्रकारकी अवस्थामें आनन्द रूप चेतन अपने आत्म-सुंखकी समाधिम निश्चळ विराजमान है। घारणा, समता,

क्षमा और करणा ये चार्गे राखियाँ चारो ओर खड़ी हैं; सकाम और अकाम निर्जरा रूपी दासियाँ सेवा कर रही हैं।

यहाँ पर सातो नयरूपी सौभाग्यवती सुन्दर रमणियोकी मधुर नूपुर ध्वनि झकुत हो रही है। गुरुवचनका सुन्दर राग आखापा जा रहा है तथा सिद्धान्तरूपी घुरपद और अर्थरूपी ताळका सचार हो रहा है। सत्य- अद्धानरूपी बादलोकी घटाएँ गर्जन-तर्जन करती हुई वरस रही हैं। आत्मान्तुमव रूपी विजली जोरसे चमकती है और शिलरूपी शीतळ बासु वह रही है। तपस्याके जोरसे कमोंका जाल विच्छित्र हो रहा है और आत्म-शक्ति प्रादुर्भृत होती जा रही है। इस प्रकार हर्प सहित शुद्धमावके हिडोले पर चेतन झूल रहा है। कवि कहता है—

सहन हिंदना हरस हिदोलना, झूलत चेतन राव।
जह धर्म कमें संजोग उपजत, रस स्वभाव विमाव॥
जह धुमन रूप अन्प मन्दिर, धुरुचि भूमि धुरंग।
गह द्वान दर्शन संम अविचल, चरन आह अमंग॥
मरुवा धुगुन पर जाय विचरन, भौर विमल विवेक।
व्यवहार निश्चय नम धुदंबी, धुमति पटली एक॥
उध्म उद्य मिलि देहिं झोंटा, शुम बद्धम कल्लोल।
पट्कील जहाँ पटू द्व्य निर्णय, अमय अंग अदोल॥
संवेग संवर निकट सेवक, विरत चीरे देत।
आनंद कंद धुलंद साहिय धुल समाधि समेत॥
धारना समता शमा करुणा, चार सिल चहुँ और।
निर्जरा दोठ चतुर दासी, करहि खिदमत जोर॥
जह धिनय मिलि सातों सुहागिन, करत धुनि झनकार।
गुरु वचन राग सिद्धान्त धुरपद, ताल अरय विचार॥

रहस्यवादकी प्रथम अवस्थासे छेकर तृतीय अवस्था तक पहुँचनेमे

आत्माकी तड़पन और उसकी वेचैनीकी अवस्थाका चित्रण महाकवि वनारसीदासने वड़े ही मार्मिक शब्दोमें किया है। कवि कहता है—

में विरहिन पियके अधीन, याँ तळकाँ क्यों तळ विन सीन। मेरा मनका प्यारा जो मिळे, मेरा सहज सनेही जो मिळे॥

, अनुभ्तिके दिव्य होने पर जव वहिरुन्मुखी वृत्तियाँ अन्तरुन्मुखी हो जाती हैं, तो बहिर्जगत्मे कुछ दिखलायी नहीं पड़ता; किन्तु आन्त-रिक जगत्मे ही दिव्यानुभृति होने रूगती है। इसी अवस्थाका चित्रण करता हुआ कवि कहता है—

वाहिर देखूँ तो पिय दूर । बट देखें घटमें भरपूर ।

जब अनुभव करते-करते स्थ्या अरसा बीत गया और आत्मदर्शन नहीं हुआ तो उसके धैर्यका बॉघ टूट गया और मुँहसे अचानक निकस्स पढ़ा—

अलख अमूरित वर्णन कीय। कवधों पियको दर्शन होय॥
धुगम पंथ निकट है ठौर। जन्तर आठ विरहकी दौर॥
कहूँ देखूँ पियकी उनहार। तन मन सरवस टारॉ वार॥
होहुँ मगनमें दरशन पाय। ज्याँ दरियामें बूँद समाय॥
पियकों मिलो अपनपो खोय। ओला गरू पानी ज्याँ होय॥

चतुर्थ अवस्थामं पहुँचनेपर, जव कि मोक्षरमारे रमण होने ही बाला है; आत्मानुमृति की निम्न पुकार होने लगती है—

पिय मोरे घट में पिय माहि, जल तरंग न्याँ द्विविधा नाहिं। पिय मो करता में करत्ति, पिय ज्ञानी में ज्ञान विभूति ॥ पिय सुख सागर में सुख सीव, पिय धिव मंदिर में शिव नीव ॥ पिय ब्रह्मा में सरस्वति नाम, पिय माधव मो कमला नाम ॥ पिय शंकर में देवि भवानि, पिय जिनवर में केविल वानि ॥ पिय भोगी मैं मुक्ति विशेष, पिय जोगी मैं मुद्रा भेष ॥ जह पिय तह मैं पियके संग, ज्यों शशि हिर मैं ज्योति अभंग। इसके अनन्तर किने गुद्धात्म तत्त्वकी प्राप्तिके लिए अनेक माना-त्मक दशाओका विश्लेषण किया है। इस सरस रहस्यनादमे प्रेमकी सयोग वियोगात्मक दशाओका विश्लेषण मी स्क्मतासे किया गया है।

# ग्यारहवाँ अध्याय

### सिंहावलोकन

हिन्दी-जैन-साहित्यका आरम्भ ७वी शतीसे हुआ है। अपभ्रश मापा और पुरानी हिन्दीमें सबसे प्राचीन रचनाएँ जैन-कवियोंकी ही उपल्ल्ष हैं। इन दोनों मापाओमे विपुल परिमाणमें ग्रन्थोका प्रणयन कर हिन्दी-साहित्यके लिए उपजाल क्षेत्र तैयार करना जैन-लेखकोंका ही कार्य है। मले ही सकीर्णता और साम्प्रदायक मोहमे आकर इतिहास निर्माता इस नम्र सत्यको स्वीकार न करें। साहित्यका अनुशीलन पूर्वोक्त प्रकरणोंमं किया जा चुका है, अतः यहाँपर समयक्रमानुसार कवियोकी नामावली दी जा रही है।

आठवीं शताब्दीमें स्वयंभूदेवने इरिवशपुराण, पडमचरिड (रामायण) और स्वयम्भू छन्द; दशवीं शताब्दीमें देवसेनने सावयथमम दोहा; पुण-दन्तने महापुराण, यशोधर चरित और नागकुमार चरित; योगीन्द्रदेवने परमात्मप्रकाश दोहा और योगसार दोहा; रामसिह मुनिने दोहापाहुड एवं धनपाळ कविने मविसयत्तकहा दिखी है। न्यारहवीं शताब्दीमें कन-कामर मुनिने करकण्डु चरित; जिनदत्तस्रारिने चाचरि, उपदेश रसायन और काळस्वरूप कुळक रचे हैं। बारहवीं शताब्दीमें हेमचन्द्रस्रिने प्राकृत व्याकरण, छन्दोनुशासन, और देशीनाममाखा आदि; हरिम्छ-स्रिने नेमिनाथ चरित; शालिमद्र स्रिने बाहुबळिरास; सोमप्रमने कुमार-पाळ प्रतिवीध; जिनपद्म स्रिने स्थूलमद्र फाग और विनयचन्द्र स्रिने नेमिनाथ चतुष्पदिकाकी रचना की है।

१३ वीं शताब्दीमें रासा प्रन्य और क्यात्मक चउपई प्रन्य रचे

गये हैं। इस शताब्दीके रचियताओं पर अपभ्रज्ञका पूरा प्रभाव है। अनेक किवयोने अपभ्रंश माषामे भी काव्यग्रन्थों की रचना की है। यो तो अपभ्रश्च साहित्यकी परम्परा १७ वीं शती तक चळती रही, पर इस जाताब्दीके जैन रचियताओं ने हिन्दी मापामें काव्य ळिखना आरम्म कर दिया या। विषयकी दृष्टिसे इस जाती के काव्योमे हिंसापर अहिसाकी और दानवतापर मानवताकी विजय दिखळाने के छिए पौराणिक चिरतोक रंग भरकर महापुरुषोक चिरत वर्णित किये गये है। कळाकारोने काव्यकळाको रस, अळकार और सुन्दर छयपूर्ण छन्द तथा किवत्तो-द्वारा अळकृत किया है। अपभ्रश्चके कळाकारों छन्छण किया काव्यक्ता अणुव्रतरत्नप्रदीप; अन्वदेव स्रिका समररास; और राजशेखर स्रिका उपदेशामृत तरिगणी और नेमिनाय फाग प्रसिद्ध काव्य प्रन्य हैं।

हिन्दी माषाके काव्योमे खम्बूस्वामी रासा, रेवतिगरि रासा, नेमिनाथ चउपई, उपदेशमाला कथानक छप्पय आदि काव्य प्रमुख है। यदापि इन प्रन्थोमे काव्यत्व अस्प परिमाणमें और चरित्र तथा नीति अधिक परिमाणमें है, तो भी हिन्दी काव्य साहित्यके विकासको अवगत करनेके लिए इनका अत्यधिक महत्त्व है।

१४ मीं शताब्दीम मानवके आचारको उन्नत और व्यापक बनानेके किए सप्तक्षेत्र रास, समप्ति समरा रास और कच्छुिक रासा प्रमृति प्रमुख रचनाएँ किसी गयी है।

. १५ वीं शताब्दीमें मद्दारक सकळकीर्तिने आराधनासार प्रतिवोध, विजयमद्र या उदबन्तने गौतम रासा, जिनउदय गुरुके शिष्य और ठक्कर माल्हेके पुत्र विद्वणू ने ज्ञानपन्तमी चउपई और दयासागर स्रिने धर्मदत्त चरित्र रचा है। अपभ्रंश मापामे महाकवि रहधूने पार्कपुराण, महेसर चरित्र, सम्यत्तवगुणनिषान, सुकौशळचरित, करकण्डुचरित, उपदेश-रत्नमाला, आत्मसम्बोध काव्य, पुण्याखनकथा और सम्यत्तवकौगुदीकी रचना की है। काव्यकी दृष्टिसे रहधूके भ्रन्य उच्चकोटिके है। १६ चीं शताब्दीमें ब्रह्म जिनदास युगप्रवर्तक ही नहीं, युगान्तरकारी किन हुए हैं। इन्होंने आदिपुराण, श्रेणिक चरित, सम्यत्तवरास, यशोवर रास, धनपाल्यास, ब्रतकथाकोश, दशल्खणवत कथा, सोलह कारण, चन्दनपदी, मोक्षसप्तमी, निटांप सप्तमी आदि मानवलाके प्रतिष्ठापक प्रन्थ रचे। इसी शताब्दीमें चतुरमलने नेमीव्वर गीत बनाया और धर्मदासने धर्मापदेश आवकाचार रचा।

हिन्दी तंन कान्यके विकासके लिए सम्रह्वीं जताब्दी विशेष महत्त्व की है । इस श्रतीम गद्य और पद्य टोनोंमे साहित्य खिला गया । महाकवि बनारसीदास, रूपचन्द और रायमल जैसे श्रेष्ठ कवियोको उत्पन्न करनेका गौरव इसी शतीको है। इनके अतिरिक्त त्रिमुबनदास, हेमविजय, कुँ बरपाल और उदयराचपतिकी रचनाएँ भी कम गौरवपूर्ण नहीं है। गद्य ढेखकोमें पाण्डे राजमल्ढ एवं अखराजकी रचनाएँ प्रमुख मानी जाती हैं। राजभृषणने स्रोक निराकरण रास, ब्रह्मवस्तुने पार्म्बनाय रासो; मुनिकल्याण कीर्तिने होर्ल्यवन्त्रः, नयनसुखनं मेघमहोत्तवः; हरिकल्यने हरिकल्यः; रूपचन्डने परमार्थ दोहा शतक, परमार्थगीत, पद सम्रह, गीत परमार्थी, पञ्चमंगल, नेमिनाय रासो; रायमच्दे इनुमन्त कथा, प्रद्युम्न चरित, सुदर्शन रासो, निर्दोप सप्तमीवन कथा, नेमीव्नर रासो, श्रीपाल रासो, भविष्यदत्त कया; त्रिसुवनचन्द्रने अनित्यपञ्चायत् , प्रास्ताविक ढोहे, पद्द्व्य वर्णन और फुटकर कवित्तः, वनारसीदासने बनारसीविलास, नाटक समयसार, अर्ढकथानक आर नाममाला; कल्याणदेवने देवराज श्रुच्छराज चलपई; मालदेवने मोलप्रवन्ध, पुरन्टरकुमार चलपई; पाण्डे **जिनदासने जम्मृचरित्र, मानस्योंदय; पाण्डे हेमराजने प्रवचनसार टीका,** पंचास्तिकाय टीका और मापा मक्तामरः विद्याक्मलने भगवती गीताः मुनिलावण्यने रावण-मन्टोदरी संगढ; गुणस्रिने ढोला सागर; ल्ण-शागरने अञ्जनासुन्दरी संवाद; मानशिवने मापा कवि रस मनरी; केशव-

दासने जन्मप्रकाशिका, जटमल्ने वावनी गोरा वादल्की वात, प्रेम बिलास चउपई एव इसराजने इसराज नामक प्रन्थ लिखा है।

१८ वीं शताब्दीम हेमने छन्द मालिका; केसरकीतिने नामरलाकर; विनयसागरने अनेकार्थनाममाला, कुंअरकुशालने लखपत जयसिन्धु; मानने सथोग द्वात्रिशिका; कवि विनोदने फुटकर पद्म, उदयचन्द्रने अन्पर्रसाल; उदयराजने वैद्य विरहणि प्रवन्ध; मानसिंह विजयगच्छने राजविकास: सुबुद्धविज्यने प्रतापसिंहका गुण वर्णन; जगरूपने मावदेव स्रिरास; लक्ष्मी-विल्लमने काल्जान, धर्मसीने , उंभ किया; समरथने रसमंजरी, रामचन्द्रने रामविनोद, दीपचन्द्रने वैद्यसार वाल्तन्त्रकी माधा वचिनका; जयधर्मने धकुन प्रदीप, रामचन्द्रने सामुद्रिक माधा; नगराजने सामुद्रिक माधा; लालचन्द्रने स्वरोद्य माधा टीका, रत्नशेखरने रत्नपरीक्षा; लब्धिचन्द्रने आगरा गजल; खेत्तलने उदयपुर गजल और चित्तौड़ गजल, मनरूप विजयने झूनागढ़ वर्णन, उदयचन्द्रने बीकानेर गजल; दुर्गाद्रासने मरोट, किसनने कृष्णा वावनी, केशवने केशव वावनी, जिनहर्पने जसराज वावनी और लक्ष्मीवल्लमने हेमराजवावनी नामक ग्रन्थ लिखे।

इसी शताब्दीमे जिनह्णंने उपदेशक्रतीसी सवैया; मैया मगवतीदासने ब्रह्मविकास; यानतरायने उपदेशशतक, अक्षरी वावनी, धर्मविकास और आगमविकास, पण्डित शिरोमणिदासने धर्मधार; बुलाकीदासने महा-मारत और प्रश्नोत्तर आवकाचार; पण्डित स्यामकालने सामायिक पाठ; विनोदीकालने श्रीपालचरित्र; पण्डित क्रमीदासने थ्योधरचरित्र और धर्मप्रवोध; पडित शिवलालने चर्नासागर; मूधरदासने जैनशतक, पार्वपुराण और पदसप्रह; आनन्दधनने आनन्दबहत्तरी; यशोविजयने जसविकास, विनयविकास, विनयविकास, क्रिसनसिंहने क्रियाकोश, मद्र-वाहुचरित्र और रात्रिमोजन कथा; मनोहरत्वालने धर्मपरीक्षा, जोधराज गोदीकाने सम्यत्त्वकौसदी; खुशालचन्द्र काळाने हरिवंशपुराण, पद्मपुराण और उत्तरपुराण; रुपचन्द्रने नाटक समयसारकी टीका; प० दौलतरामने

हरिवंशपुराणकी वचनिका, पद्मपुराणकी वचनिका, आदिपुराणकी वच-निका, परमात्मप्रकाशकी वचनिका और श्रीपाळचरित्रकी रचना की है।

खडगरेनने तिळोकदर्पण; जगतरामने आगमविलास, सम्यत्तवकीमुढी, पद्मनन्दपंचीसी आदि अनेक प्रन्थ; देवीसिंहने उपदेशसिद्धान्त रत्नमाला, जीवराजने परमात्माप्रकाशकी वचनिका; ताराचन्दने ज्ञानाणंव, विश्वभूषण महारकने जिनदत्तचरित्र, हरखचन्दने श्रीपाळचरित्र, जिनरगस्पैने सौमाग्यपञ्चीसी, धर्ममन्दिरगणिने प्रवोधचिन्तामणि, हसविजययिने कत्पस्त्रकी टीका, ज्ञानविजय यतिने मल्यचरित्र एव लामवर्द्धनने उपपदी श्रन्थोंकी रचना की है।

उन्नीसवीं शताब्दीमें टोडरमलने गोम्मटसारकी वन्ननिका, त्रिलोक-सारकी बचनिका, छिबसारकी बचनिका, श्रापणसारकी बचनिका और आत्मानुशासनकी वचनिका; जयचन्द्रने सर्वार्थसिद्धिकी वचनिका, द्रव्य-संप्रहकी वचनिका, स्वामिकार्त्तिकैयानुप्रेक्षाकी वचनिका; आत्मख्याति-सारकी वचनिका, परीक्षामुख वचनिका, देवागम वचनिका, अष्टपाहुडकी वचिनका, ज्ञानार्णवकी वचनिका और भक्तामरकी वचनिका; इन्दावन-लाकने वृन्दावनविलास, चतुर्विशति जिनपूजापाठ और तीसचीवीसी पूजापाठ ; मूधरमिश्रने पुरुवार्थसिद्धणुपाय बचनिका और चर्चासमाघान; बुधजनने तत्त्वार्थबोध, बुधजनसतसई, पञ्चास्तिकाय माषा और बुधजन-विलास ; दीपचन्दने ज्ञानदर्पण, अनुमवप्रकाश ( गद्य), अनुभवविलास, आत्मावळोकन, चिद्रिलास, परमात्मपुराण, स्वरूपानन्ध और अध्यात्म-पञ्चीसी; ज्ञानसार था ज्ञानानन्दने ज्ञानविळास और समयतरङ्ग; रङ्ग-विजयने गजल; कर्पूरविजय या चिदानन्दने स्वरोदय; टेकचन्दने तत्त्वार्थ-की श्रुतसागरी टीकाकी वचनिका ; नथमल विलालाने जिनगुणविलास, नागकुमारचरित, जीवन्घर चरित और जम्बूस्वामी चरित ; डाल्रामने गुरूपदेशश्रावकाचार, सम्यक्त्वप्रकाश और अनेक पूजाएँ ; सेवारामने इनुमच्चरित्र, शान्तिनाथ पुराण और मविष्यदत्त चरित्र; देवीदासने

परमानन्दविलास, प्रवचनसार, चिद्दिलास वचनिका और चौबीसी पाठ ; मारामल्लने चारुदत्तचरित्र, सतव्यसन चरित्र, दानकथा, शीलकथा, और रात्रिभोजनकथा; गुलाबरायने शिलिरविलास ; थानसिंहने सुबुद्धि-प्रकाश ; नन्दलाल छावडाने मृलाचारकी वचनिका ; मन्नालाल सागाकर ने चरित्रसारकी वचनिका, मनरङ्ग लालने चौबीसी पूजापाठ, नेमिचन्द्रिका, सतत्यसन चरित्र, सतऋषिपृजा, षट्कर्मोपदेश रत्नमाला, वरागचरित्र, विमलनाथपुराण, शिखिरविलास, सम्यत्तवकौमुदी, आगमशतक और अनेक पूजा प्रन्य; चेतनविजयने लघुपिंगल, आत्मवीध और नाममाला; मेथराजने छन्दप्रकाशः उदयचन्दने छन्द प्रवन्धः उत्तमचन्दने अलकार आशय महारी, क्षमाकल्याणने अवह चरित्र और जम्बूकथा; शानसागरने माला पिगल, कामोद्दीपन, पूरवदेश वर्णन, चन्द चौपाई समालोचना और निहाल वावनी; मूलकचन्दने वैद्य-हुलास ; मेघने मेघविनोद और मेषमाळा; गगारामने लोलिंब राजभाषा, स्रतप्रकाग और भावनिदान; चैनसखदासने शतक्लोकीकी मापा टीका. रामचन्द्रने अवपदिशा शकुना-वढी; तत्त्वकुमारने रत्न परीक्षा; गुक्विजयने कापरढा; कल्याणने गिरनार विद्धाचळ गजळ, मक्ति विजयने भावनगर वर्णन गजळ; मनरूपने मेड्ता वर्णन, पोरवन्दर और सोजात वर्णन, रघुपविने जैनसार बावनी; निहालने ब्रह्मवावनी, चेतनने अध्यात्म वाराखडी, सेवाराम जाहने चौवीसी पूजा-पाठ, यति कुशब्चन्द्र गणिने जिनवाणी सार; इरजसरायने साधु गुणमाला और देवाधिदेवस्तवनः धमाकल्याण पाठकने साघु प्रतिक्रमण विधि और श्रावकप्रतिक्रमण विधि एव विजयकीत्तिने श्रेणिकचरित्रकी रचना की है।

विक्रमकी २० वीं शतीके बारम्समे एवं ई० सन् की १९वीं शती-के अन्तमे प० सदामुखने रतकरण्डश्रावकाचारकी टीका, अर्थप्रकाशिका, समयसारकी टीका, नित्य पूजाकी टीका और अकलकाष्टककी टीका; मागचन्दने ज्ञानस्योदय, उपदेश सिद्धान्तरत्नमाला, अभितगतिश्रावका-चार टीका, प्रमाण परीक्षा टीका और नेमिनाय पुराण; दौलतरामने

-छहढाला; मुनि आत्मारामने जैन तत्त्वादर्श, तत्त्वनिर्णय प्रसार और अज्ञानतिमिर मास्कर; यति श्रीपाळचन्द्रने सम्प्रदाय शिक्षा; चम्पारामने गौतम परीक्षा, वसुनन्दी आवकाचार टीका, चर्चासागर और योगसार; छत्रपतिने द्वादशानुप्रेक्षा, मनमोदन पचासिका, उद्यमप्रकाश और शिक्षा प्रधान; जौहरीलालने पद्मनन्दिपचविंशतिकाकी टीका; नन्दरामने योग-सार वचनिका, यशोधरचरित्र और त्रिलोकसारपूना; नाश्राम दोशीने सुकुमाळ चरित्र, सिद्धिप्रिय स्तोत्र, महीपाळ चरित्र, रत्नकरण्डश्रावकाचार टीका, समाधितन्त्र टीका, दर्शनसार और परमात्मप्रकाण टीका, पन्ना-लाळने विद्वजनबोघक और उत्तर पुराण वचनिका; पारसदासने जानस्यों-दय और सार चतुर्विश्वतिकाकी वचनिका; फतेहलाङने विवाह पद्धति, दशावतार नाटक, राजवात्तिकालकार टीका, रत्नकरण्ड टीका, तत्त्वार्थ-सूत्र टीका और न्यायदीपिका वचनिका; वख्तावरमळ रतनळाळने जिन-दत्त चरित्र, नेमिनाथ पुराण, चन्द्रप्रम पुराण, मनिष्यदत्त चरित्र, प्रीति-कर चरित्र, प्रद्युम्नचरित्र, व्रतकथाकोश और अनेक पूजाएँ; चिदानन्दने सवैया बावनी और स्वरोदय; मन्नालाल वैनाड़ाने प्रद्युम्न चरित्र वच-निका; महाचन्द्रने महापुराण और सामायिक पाठ, मिहिरचन्डने सजन-चित्तवल्लम पद्यानुवाट, हीराचन्द अमोलकने पचपूजा, शिवचन्दने नीति-वाक्यामृत टीका, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार और तत्त्वार्थकी वचनिका; शिवजी-हालने रत्नकरण्डवचिनका, चर्चांसग्रह, वोधसार, अध्यात्मतरिंगणी एवं स्वरूपचन्दने मदनपराजय वचनिका और त्रिलोक्सार टीका आदि ग्रन्थोकी रचना की है।

ईरवी सन् की २०वीं शतीमे गुरु गोपालदास वरैया, वा० जैनेन्द्र-किशोर, जवाहरलाल वैद्य, महात्मा मगवानदीन, वा० स्रजमानु वकील, पं० पन्नालाल वाकलीवाल, प० नाथ्राम प्रेमी, प० जुगलकिशोर मुख्तार, सत्यमक्त पं० दरवारीलाल, अर्जुनलाल सेठी, लाला मुंशीलालजी, वाब् द्याचन्द गोयलीय, मि० वाडीलाल मोतीलाल शाह, व० शीतलप्रसाद, मुनि जिननिजय, बाबू माणिकचन्द, बाबू कन्हैयालाल, प० दरयावसिंह सोधिया, खूबचन्द सोधिया, निहालकरण सेठी, पं॰ खूबचन्द शास्त्री, प॰ मनोहरखाल शास्त्री, प॰ कैलाशचन्द्र शास्त्री, प॰ फूलचन्द्र शास्त्री, प॰ महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यं, मुनि भान्तिविजय, मुनि कल्याणविजय, छाला न्यामतसिंह, स्व॰ भगवत्स्वरूप भगवत, कवि गुणभद्र आगास, कवि कल्याणकुमार 'शशि', कृष्णचन्द्राचार्य, मुनि कन्तिसागर, अगर-चन्द्र नाहरा, वीरेन्द्रकुमार एम०ए०, प० लालाराम शास्त्री, प० मक्खन छाल शास्त्री, कविवर चैनसुखदास न्यायतीर्थं, पं० अजितकुमार शास्त्री, पं॰ हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री, प्रो॰ हीरालाल, एस॰ ए॰, पी॰एच॰डी॰, प॰ कै॰ मुजवली गास्त्री, पो॰ राजकुमार साहित्याचार्यं, पं॰ सुखलाल सघवी, पं॰ अयो व्याप्रसाद गोयलीय, वा॰ हरूमीचन्दजी, प॰ चन्दावाई, प॰ वालचन्द्र एम॰ ए॰, प्रो॰ गो॰ खुशालचन्द्र जैन एम॰ए॰, पं॰ दरवारीलाल न्यायाचार्य, प्रो॰ देवेन्द्रकुमार, कवि पन्नालाल साहित्याचार्य, प्रो॰ दल्सुख माल्वणिया, प॰ वाल्चन्द्र गास्त्री, वा॰ छोटेलाल एम॰ आर॰ ए॰ एस, पं॰ परमानन्द शास्त्री, श्री महेन्द्र राजा एम॰ ए॰, पृथ्वीराज एस॰ ए॰, प॰ वस्त्रमद्ध न्यायतीर्थ, डा॰ नथमल टाटिया, श्री जैनेन्द्रकुमार जैन, कवि तन्मय बुखारिया, कवि इरिप्रसाद 'इरि', भॅनरलाल नाइटा, कवि 'सुधेश' आदि साहित्यकार उल्लेख योग्य हैं। इस प्रकार हिन्दी जैन साहित्य निरन्तर समद्भिशाली होता जा रहा है।

# परिशिष्ट

## कतिपय ग्रन्थरचयिताओंका संक्षिप्त परिचय

धर्मस्रि—इनके गुरुका नाम महेन्द्रस्रि था। इन्होंने सवत् १२६६ में जम्बूस्वामी रासाकी रचना की है। इस ब्रन्थकी भाषा गुज-रातीसे प्रभावित हिन्दी है। प्रवन्धकान्यके लिखनेकी शक्ति कविमे विद्यमान है। जम्बूस्वामीरासाकी माषाका नमूना निम्न प्रकार है।

> जिण चढितस एय नमेवि गुरुवरण नमेवि । जम्बूस्वामिहिं तणूं चरिय मिवड निसुणेवि ॥ करि सानिध सरसत्ति देवि जीयरणं कहाणड । जंबू स्वामिहिं (सु) गुणगहण संखेवि बखाणड ॥ जंबुदीवि सिरि भरहिंबित्ति तिहिं नगर पहाणड । राजगृह नामेण नगर पहुंची बक्खाणड ॥

विजयसेन स्रि—इनके शिष्य वस्तुपालमन्त्री थे। वस्तुपालने संवत् १२८८ के लगमग गिरनारका सम निकाला था। विजयसेन स्रिने रेवन्त गिरिरासाकी रचना इस यात्रा तथा इस यात्रामे गिरिनार पर किये गये जीणोंद्वारका लेखाजोखा प्रस्तुत करनेके लिए की है। इस प्रन्थकी मापा पुरानी हिन्दी है, पर गुजरातीका प्रमान स्पष्ट है। नमूना निम्न प्रकार है—

परमेसर तिरथेसरह पयपंक्व पणमेवि । भणिसु रास रेवंतगिरि-अंविकदिवि सुमरेवि ॥ गामागर-पुर-वय ग्रहण सरि-सरवरि-सुपण्सु । देवभूमि दिखि पच्छिमह मणहृ सोरठ देसु ॥

विनयचन्द्र सूरि—संस्कृत और प्राकृत माषाके मर्मज्ञ विद्वान्

कवि विनयचन्द्रस्रि है। इनका समय विक्रम सवत्की तेरहवीं शती है। इनके गुरु रत्निष्ठ थे। कवि विनयचन्द्र सत्कृत, प्राकृत और हिन्दी इन तीनो ही माषाओं में कविता करते थे। आपके द्वारा हिन्दी माषामें निमिन्नाय चतुष्पदिका नामक ४० पद्योका एक छोटा-सा ग्रन्थ तथा उपदेश-माला कथानक छप्पय ८१ पद्योका ग्रन्थ उपलब्ध है। नेमिनाय चउपईमें प्रारम्मका कुछ चौपाइयाँ निम्न प्रकार है—

सोहग सुंद्र घण छावन्तु, सुमरिव सामिउ सामछवन्तु। सिखिपित राजछ चिंढ उत्तरिय, बार मास सुणि जिम वज्जरिय ॥१॥ वैभिकुमर सुमरिव गिरवार, सिद्धी राजछ कन्न हुमारि। श्रावणि सरवणि कहुए मेहु, गज्जद्द विरिह रिहिज्जहु देहु॥ विज्ञ झवक्कद्द रक्जसि जेव, नेमिहि विणु सिह सिहयह केव। सखी मणइ सामिणि मन झ्रिर, दुज्जण तणा मनवंछित प्रि। गयेड नेमि तट विनटड काइ, सछह अनेरा वरह सवाइ।

अम्बदेव—यह नगेन्द्रगच्छके आचार्य पासड स्रिके शिष्य ये। इन्होंने स्वत् १३७१ में संवपित-समरारास नामक प्रन्य लिखा है। अणहिरत्पुर पट्टनके ओसवाल शाह समरास्वपितने स्वत् १३७१ में श्राबुङ्गणतीर्थका उद्धार अपार धन व्यय करके कराया था। कविने इसी इतिवृत्तको छेकर इस रास प्रन्थकी रचना की है। मापा राजस्थानीका परिकृतत्त्प है। कविताका नमूना निम्न प्रकार है—

वानिय संख असंख नादि काहल दुडुदुविया । भोड़े चढह सल्लारसार राउत सींगहिया ॥ तउ देवालड जोन्निवेगि भाषरि खु भ्रमक्कह । समविसम नवि गणह कोह नवि वारिड यक्षड़ ॥

जिनपद्मसूरि—इनके पिताका नाम आवाशाह और पितामहका नाम लक्ष्मीघर था। यह खीमड कुल्में उत्पन्न हुए थे। सवत् १३८९ मे ज्येष्ठ शुक्लाष्ट्रमी सोमनारको ध्वजा, पताका, तोरण, वन्दन मालादिसे अलकृत आदीक्वर जिनाल्यमे नान्दिस्थापन विधि सहित श्री सरस्वती-कण्ठाभरण तरुण प्रभाचार्यने खरतरगच्छीय जिनकुशल स्रिके पदपर इन्हे प्रतिष्ठित किया था। शाह हरिपाल्यने सम्भक्तिं और गुरुभक्तिके साथ इन्हे युगप्रधानपद बढ़े उत्सवके साथ प्रदान किया था। इन्हीं आचार्यने शृलिभद्रफागु चैत्रमहीनेमे फाग खेळनेके लिए रचा है। कविताका नमूना निम्न प्रकार है—

> ऊह सोहग सुन्दर रूपवंतु गुणमणि भंडारो । कंचण जिस म्रळकंत कंति संजम सिरिहारो ॥ धूलिमद्र मुणिराउ जाम महियली बोहंतड । नयरराय पाडलियमाँ हि पहुत्तड विहरंतठ ॥

चिजयमद्र—हनका अपर नाम उदयवन्त भी मिल्ता है। इन्होंने सवत् १४१२ में गौतमरास नामक प्रन्थ रचा है। कविताका नम्ना निम्न प्रकार है—

> जंबूद्रीवि सिरमरइकिति कोणीतलमंडणु । मगधदेस सेविय नरेस रिउ-दल-वल खंडणु ॥ धणवर गुन्वर नाम गासु वर्हि गुणगण सजा । णिप्पु बसे वसुभूह तस्य जसु पुह्वी भजा ॥

ईश्वरस्रि-ईश्वरस्रिके गुरका नाम शान्तिस्रिया । इन्होंने साढलगढ़के बादगाह गयासुद्दीनके पुत्र नासिक्द्दीनके समय—वि॰ स॰ १५५५—१५६९ में पुंच मन्त्रीकी प्रार्थनासे स॰ १५६१ में लिल-तागचरित्रकी रचना की है। इनकी माषा प्राफृत और अपभ्रश मिश्रित है। कविताका नम्ना निम्न है—

महिमहति मालवरेष, वण कणगलिक निवेस । तिहँ नयर मँडवदुग्ग, महिनवत जाण कि सम्म ॥ तिहँ अतुलबल गुणवंत, श्रीग्याससुत बयवंत। समरत्य साहसधीर, श्रीणतसाह निसीर॥

संवेगसुन्दर उपाध्याय—इनके गुरुका नाम जयसुन्दर था तथा यह वड़तपगच्छके अनुयायी थे। इन्होंने सवत् १५४८ में 'साराविखा-वनरासा' नामक उपदेशात्मक अन्यकी रचना की है। इस अन्यमे आचा-रात्मक विषय निरूपित है।

सहाकि रह्यू—इनके पितामहका नाम देवराय और पिताका नाम हरिसिंह तथा माताका नाम विजयश्री था। यह पद्मावती पुरवाल जातिके थे। ये एहस्थ विद्वान् थे। कविकुळ तिळक, सुकवि इत्यादि इनके विशेषण हैं। ये प्रतिष्ठाचार्य भी थे। इन्होने अपने जीवनकाळमें अनेक मूर्तियोंकी प्रतिष्ठाएँ कराई थी। इनके दो माई थे—वाहोळ और माइणसिंह। इनके दो गुरु ये—ब्रह्मश्रीपाळ और महारक यगःकीर्ति। महारकजीके आशीर्वादसे इनमे कवित्व शक्तिका स्फरण हुआ था तथा ब्रह्मश्रीपाळसे विद्याध्ययन किया था। कविवर रह्यू ग्वास्थिरके निवासी थे। इनके समकाळीन राजा इंगरसिंह, कीर्तिसिंह, महारक गुणकीर्ति, महारक यशःकीर्ति, महारक मळ्यकीर्ति और महारक गुणमद्र थे।

इनका समय १५ वी जातीका उत्तराई और १६ वीं श्रतीका पूर्वार्ध है। इन्होंने अपनी समस्त ग्वनाएँ ग्वाल्यिरके तोमरवशी नरेश इंगर-सिंह और उनके पुत्र कीर्तिसिंहके शासनकाल्में लिखी हैं। इन दोनों नरेशोंका शासनकाल वि० स० १४८१ से वि० स० १५३६ तक माना जाता है। किनने 'सम्यक्त्वगुणनिधान'का समाप्तिकाल वि० स० १४९२ माद्रपद शुक्ला पूर्णिमा मंगल्यार दिया है। इस प्रन्थको किनने तीन महीनोमें लिखा था। सुकीशल्यरितका समाप्तिकाल वि० स० १४९६ माध कृष्ण दशमी वताया गया है।

महाकि रह्यू अपभ्रश माधाके रसिद्ध कि है। आपकी रच-नाओंमे किवताके सभी सिद्धान्त सिहिहत हैं। आपकी कृतियोंकी एक विशेषता यह भी है कि इनमें काव्यके साथ प्रशस्तियों इतिहास मी अिकत किया गया है। आपने अपनी रचनाएँ प्रायः ग्वाल्यिर, दिल्ली और हिसारके आस-पासमें लिखी है। अतः उत्तर भारतकी जैन जनताका तत्काळीन इतिवृत्त इनमें पूर्णरूपसे विद्यमान है। इरिवंश पुराणकी आद्य प्रशस्तिमें वताया गया है कि उस समय सोनागिरिम महारक शुभचन्द्र पटारुद्ध हुए थे। इससे अनुमान किया जाता है कि ग्वाल्यिर महारकीय गदीका एक पह सोनागिरिमें भी था। 'सम्मइजिनचरिउ'की प्रशस्तिमें आठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रमकी विश्वाल्यमूर्तिकें निर्माण किये जानेका उल्लेख है। पंक्तियाँ निम्न प्रकार है:—

तातिम्म रवणि वंभवय भार भारेण सिरि अयखार्लक वंसिम्म सारेण। संसारतणु-भोय-णिन्विण चित्तेण। वर धम्म झाणामपुणेव वित्तेण। खेल्हाहिहाणेण णर्मिकण गुरुतेण असकिति विणयत्तु संविय गुणोहेण। भो मयण वार्वागा उल्हवण पणदाण संसारजलरासि उत्तार वर जाण। गुम्हर्ड पसाप्ण मव दुह्-कवंतस्य सिर्यद्व विणेंद्स्स पहिमा विसुद्धस्य। काराविया मध्जि गोपायले गुर्ग उह्चत्वावि णामेण तिथमिम सुद्द संग।

यशोधरचरित और पुण्याख्य कथाकोशकी प्रशस्तिमें भी अनेक ऐतिहासिक उल्लेख हैं। कविने अपनी रचनाओंमे तत्कालीन जैन समाज-का मानचित्र दिखलानेका आयास किया है। इनकी निम्न रचनाएँ प्रसिद्ध हैं:—

सम्यक्त्वजिनचरित, मेवेश्वरचरित, त्रिपष्टिमहापुराण, सिद्धचक्रविधि,

बल्भद्रचरित, सुदर्शनशीलकथा, घन्यकुमारचरित, हरिवशपुराण, सुकौ-शलचरित, करकण्डुचरित, सिद्धान्ततर्कसार, उपदेशरलमाला, आत्म-सम्बोधकाव्य, पुण्यास्रवकथा, सम्यक्तकौमुदी तथा पूजनोंकी जयमा-लाऍ। इन्होने इतना अधिक साहित्य रचा है, कि उसके प्रकाशनमात्रसे अपभ्रश साहित्यका भाण्डार भरा-पूरा दिखलायी पड़ेगा।

क्रपचन्द्र—कवि रूपचन्द्रजी आगराके निवासी थे। ये महाकवि बनारसीदासके समकाळीन है। यह रससिद्ध किव है। इनकी रचनाएँ परमार्थ दोहा शतक, परमार्थ गीत, पदसब्रह, गीतपरमार्थी, पचगंगल एव नेमिनायरासो उपलब्ध है। कविताका नमृना निम्न प्रकार है—

अपनो पद न विचार है, अहो जगतके राय।
भववन छामक हो रहे, शिषपुर सुधि विसराय॥
भववन मरमत ही तुर्ग्हे, वीतो काळ अनादि।
अव किन घरिंह संचार है, कत दुख देखत वादि॥
परम अतीन्द्रिय सुख सुनो, तुमहि गयो सुछझाय।
किन्वित इन्द्रिय सुख छगे, विपयन रहे छुमाय॥
विपयन सेवते भये, वृष्णा त न बुझाय।
उयौं जळ खारा पीवतें, याढे कृपाधिकाय॥

पाण्डे रूपचन्द्—इन्होने सोनगिरिमं जगन्नाय श्रावकके अध्ययनके लिए किव बनारसीदासके नाटक समयसारपर हिन्दीटीका सवत् १७२१मं लिखी है। प्रन्थकी मापा सुन्दर और प्रौढ है। इस प्रन्थकी प्रशस्तिसे अवगत है कि यह अच्छे किव थे। इनकी किवताका नमृना निम्न है—

पृथ्वीपति विक्रमके राज मरजाद लीन्हें, सत्रह से वीते परिठांतु आप रसमें। सास् मास आदि घोंसु संपूरन प्रन्य कीन्हों, बारतिक करिके उदार सिस मैं। जो पै यहु भाषा प्रस्य सबद सुवोध या को, ठौह बिनु सम्प्रदाय नवे तस्त्र बस में। यातें ग्यानकाम बाँति संबनिको बैन मानि, वात रूप प्रन्य किसे महाशान्त रस मैं॥१॥

राजमच्छ—हिन्दी जैन गद्य छेखकोमेसे सबसे प्राचीन गद्य-छेखक राजमच्छ है। इन्होने सवत् १६००के आसपास समयसारकी हिन्दी टीका छिखी थी। इनकी इस टीकासे ही समयसार अध्ययन-अध्यापनका विपय बना था। महाकवि बनारसीदासको इन्हीकी टीकाके आधारपर नाटक समयसार छिखनेकी प्रेरणा प्राप्त हुई थी।

पाण्डे जिनदास—इन्होंने ब्रह्म शान्तिदासके पास शिक्षा प्राप्त की थी । यह मथुराके निवासी थे। इन्होंने सवत् १६४२ मे जम्बूरवामी चित्रको समाप्त किया था। इनकी एक अन्य रचना जोगीरासो भी उपळव्य है। कविताका नमूना निम्न है—

अकवर पातसाह के राज, कीनी कथा धर्मके काज। भूवयो बिछ्हो अच्छर बहाँ, पंडित गुनी सवारो तहाँ॥ करै धर्म सो टीका साह, टोडर सुत आगरै सनाह ॥

कुँवरपाळ महाकि बनारसीदासके बनिष्ठ मित्रोमे इनका स्थान था। युक्ति-प्रवोधमे बताया गया है कि बनारसीदासने अपनी शैलीका उत्तराधिकार इन्हींको सौंपा था। पाडे हेमराजकी प्रवचनसार टीकामे इनको अच्छा ज्ञाता बतलाया गया है। बनारसीदासको सुक्तिमुक्तावलीमे जो इनके पद्य दिये गये हैं, उनके आधारपर इन्हें अच्छा किव कहा जा सकता है।

परम घरम वन दहै, दुरित अंबर गति घारहि। कुयश धूम उदगरे, सूरिमय मस्म विधारहि॥ दुखफुलिंग फुंकरें, तरल तृष्णा कल काढि । धन र्धम आगम संजोग, दिन-दिन अति बाटि ॥ लहलहै सोभ पानक प्रवल, पद्यन मोह उद्धत वहै । दन्झिह उदारता भादि बहु, गुणपतंग कुँवरा कहै॥

पाण्डे हेमराज—वचिनकाकारोमे पाण्डे हेमराजका नाम आदरके साथ िया जाता है। इनका समय सत्रहर्वा शतीका अन्तमाग और अठारहर्वा शतीका आरम्भिक माग है। यह पण्डित रूपचन्दजीके शिष्य थे। इनकी पाँच वचिनकाएँ और एक छन्दोवद्ध रचना उपलब्ध है। वचिनकाओमे प्रवचनसार टीका, पञ्चास्तिकायटीका, भाषाभक्तामर, नयचक्रकी वचिनका और गोम्मटसार वचिनका है। 'बौरासीवोल' छन्दोवद्ध कान्य है। पाण्डे हेमराज अष्ठ किन थे। इन्होने शार्दूल-विक्रीडित, छप्पय और सबैया छन्दोमे सुन्दर भावोंको अभिन्यक्त किया है। इनके गद्यका उदाहरण निम्न है—

"ऐसे नाहीं कि कोइ काळद्रव्य परिणाम बिना होहि जातें परिणाम विना द्रव्य गददेके खींग समान है, जैसे गोरसके परिणाम दूध, दही, एत, तक इत्यादि अनेक हैं, इनि अपने परिणामनि विना गोरस खुदा न पाइए जहाँख परिणाम नाहीं तहाँ गोरसकी सत्ता नाहीं तैसे ही परिणाम विना द्रव्यकी सत्ता नाहीं"।

#### कविवाका उदाहरण-

प्रक्य पवन किर उठी आति को तास परंतर ! वमै फुलिंग शिक्षा उत्तग पर बछै निरन्तर ॥ जगत समस्त निग्रह्म मस्म कर हैगी मानी । तब्तबात दव समस्य ,कोर चहुँदिशा उठानो ॥ सो इक छिनम उपशम, नामनीर तुम छेत । होइ सरोवर परिनम, विकसित कमल समेत ॥ चुळाकीदाख—इनका जन्म आगरामें हुआ या। आप गोयलगोत्री अप्रवाल थे। इनका व्येक 'कसावर' था। इनके पूर्वल वयाने (भरत-पूर) में रहते थे। साहु अमरसी, प्रेमचन्द्र, अमणदास, नन्दलाल और बुलाकीदास यह इनकी वशपरम्परा है। अमणदास वयाना छोड़कर आगरामें आकर वस गये थे। इनके पुत्र नन्दलालको सुयोग्य देखकर पण्डित हेमराजने अपनी कन्याका विवाह उसके साथ किया था। इसका नाम जैनी या जैनुलदे था। इसी जैनीके गर्मसे बुलाकीदासका जन्म हुआ था। अपनी माताके आदेशसे कवि बुलाकीदासने सवत् १७५४ में अपने ग्रन्थकी समाप्ति की थी। कविताका नमूना निम्न प्रकार है—

सुगुनकी सानि की वौं सुकृतकी वानि सुम,
कीरतिकी दानि अपकीरति कृपानि है।
स्वारथ विधानि परस्वारथकी राजधानी,
रमाहूकी रानि की बौं जैनी जिनवानि है॥
धरमधरिन भव भरम हरिन की बौं
असरन-सरिन की बौं जनि जहानि है।
हेम सी "पन सी असावर" मिन,
हरित दरिन सुरसरिता समानि है॥

किशनसिंह—यह रामपुरके निवासी संगद्दी कल्याणके पौत्र तथा खानन्दसिंहके पुत्र थे। इनकी खण्डेळवाळ जैन जाति थी और पाटनी गोत्र था। यह रामपुर छोड़कर सागानेर आकर रहने छगे थे। इन्होंने सवत् १७८४ में क्रियाकोश नामक छन्दोबद्ध ब्रन्थ रचा था, जिसकी क्लोकसख्या २९०० है। इसके अलावा भद्रबाहुचरित सवत् १७८५ और रात्रिभोजनकथा सवत् १७७३ में छन्दोबद्ध लिखे हैं। इनकी कविता साधारण कोटि की है। नमूना निम्न है—

माशुर वसंतराय वोहरांको परघान, संगद्दी कल्याणदास पाटणी बसानिये। रामपुर वास बाकों सुत सुखदेव सुघी,
ताको सुत किस्तसिंह कविनाम बानिये॥
तिहिं निसिमोजन त्यनन वत कया सुनी,
तांकी कीनीं चौपई सुआगम प्रमाणिये।
मूळि चूकि अक्षरघर जो वाको सुघनन,
सोधि पढि बीनती हमारी मनि आनिये॥

खडगसेन-यह टाहीरके निवासी थे। इनके पिताका नाम ट्रण-राज था। कविके पूर्वज पहले नारनोटमे रहा करते थे। वहीं से आकर लाहोरमें रहने लगे थे। इन्होने नारनोटमे भी चतुर्भुंज वैरागीके पास अनेक प्रन्थोका अध्ययन किया था। इन्होने सवत् १७१३ में त्रिलोक-दर्पणकी रचना सम्पूर्ण की थी। कविता साधारण ही है। उटाहरण-

वागड देश महा विसतार, नारनोळ तहाँ नगर निवास ।
तहाँ कौम छत्तीसों वसें, अपण करम तणां रस छत्ते ॥
श्रावक बसे परम गुणवन्त, नाम पापढीवाळ वसन्त ।
सब माई में परिमत ळियें, मानू साह परमगण कियें।
जिसके दो पुत्र गुणश्वास, ळ्णराज ठाकुरीदास।
ठाकुरसीके सुत है तीन, तिनकी जाणों परम प्रवीन।
बहो पुत्र धनपाळ प्रमाण, सोहिळदास महासुख जाण।

रामचन्द्—हन्होने 'सीताचरित' नामक एक विशालकाय छन्टोन वद चरित प्रन्य लिखा है, इस ग्रन्थकी ब्लोकसख्या ३६०० है। यह रविपेणके पद्मपुराणके आधारपर रचा गया है। इसके रचनेका समय १७१३ है। कविता साधारण है। कविका छपनाम 'चन्द्र' आया है।

शिरोमणिदास—यह कवि पण्डित गगादासके शिष्य थे। भट्टारक सकलकीर्तिके उपदेशसे संवत् १७३२ में धर्मसार नामक टोहा-चापाइंयड प्रम्य सिहरोन नगरमें रचा है। इस नगरके शासक उस समय राजा देवीसिंह थे। इस प्रत्यमे कुछ ७५५ टोहा चीपाई हैं। रचना त्वतन्त्र है, किसीका अनुवाद नहीं है। इनका एक अन्य प्रन्य सिद्धान्तशिरोमणि भी वतस्यया जाता है।

मनोहरलाल या मनोहरदास—यह किव घामपुरके निवासी
थे। आस् साहके वहाँ इनका आश्रम या। सेटके सम्बन्धमें इन्होंने
मनोरंजक घटना लिखी है। सेटकी टरिइताके कारण वह वनारससे
अयोध्या चले गये, किन्तु वहाँके सेटने समान और प्रचुर सम्मिक्ते साथ
बापस लोटा दिया। किन्ने हीरामणिके टपटेश एवं आगरा निवासी
सालिश्वाहण, हिसारके जगदत्तमिश्र तथा उसी नगरके रहनेवाले गंगरास-के अनुरोषसे 'धर्मपरीक्षा' नामक अन्यकी रचना संवत् १७०५ में की
है। कहीं-कहीं बहुत सुन्दर है। इस अन्यका परिमाण ३००० पद्य है।
कविने अपना परिचय निम्न प्रकार दिया है।

कविता मनोहर खंढेळवाळ सोनी जाति,

मृठखंघी सूठ बाको खागानेर वास है।
कर्मके उदयंत धामपुरमें वसन भयो,

सबसौं मिळाप पुनि सज्जनको दास है।
व्याकरण छंद अलंकार कहा पट्यो वाहि,

भाषा में निपुन नुच्छ बुद्धि का प्रकास है।
वाई दाहिनी कट्ट समझे संतोप लायें,

जिनकी हुइई बाकें जिनही की जास है।

जयसागर—वह मद्यक महीचन्द्रके शिष्य थे। गांधारनगरके मद्यक श्री मिळक्षणकी शिष्यपरन्यराते इनका सन्वन्ध था। इन्होंने हूँ बढ़ वार्तिमे श्रीरामा तथा उसके पुत्रके अध्ययनार्थ 'सीताहरण' कान्यकी रचना संवत् १७३२ में की है। कविता साधारण कोटिकी है। मापा राजस्थानी है। खुशालचन्द काला—यह कवि देहलीके निवासी थे। कभी-कभी यह सागानेर भी आकर रहा करते थे। इनके पिताका नाम सुन्दर और माताका नाम अभिषा था। इन्होंने महारक लक्ष्मीदासके पास विद्याध्ययन किया था। इन्होंने हरिवशपुराण सवत् १७८० मे, पद्मपुराण सवत् १७८३ में, धन्यकुमार चरित्र, जम्यूचरित्र और अठकथाकोशकी रचना की है।

जोधराज गोदीका—यह सागानेरके निवासी है। इनके पिताका नाम अमरराज था। हरिनाम मिश्रके पास रहकर इन्होने प्रीतिकर चरित्र, कथाकोप, धर्मसरोवर, सम्यक्त्व कौमुदी, प्रवचनसार, भावदीपिका आदि रचनाएँ हिस्सी है। कविता इमकी साधारण कोटि की है; नमूना निम्न प्रकार है—

श्री युखराम सक्छ गुण खांन, वीजामत युगछ नभ भांन । वसवा नाम नगर युखधाम, मूलवास जानी अभिराम ॥ अन्नोदकके जोग यसाय, वसुवा तर्जे भरतपुर आप। जिन मन्दिरमें कियो निवास, मूलवास जानी अभिराम ॥

छड्धरुचि--पुरानी हिन्दीकी शैलीमे रचना करनेवाले कवि लब्ध-विच हैं। इन्होने सवत् १७१३ में चन्दननृपरास नामक प्रन्थ लिखा है। इनकी मापापर गुजरातीका भी पर्याप्त प्रमाव है।

छोहट-किव छोहटके पिताका नाम धर्म था। यह बधेरवाछ थे। यह सबसे छोटे थे। हींग और सुन्दर इनके बढ़े माई थे। पहले यह सामरमं रहते थे और फिर बून्दीमें आकर रहने लगे थे। कविके समयमे राव मावसिहका राज्य था। इन्होंने बून्टी नगर एवं वहाँके राजवंशका वर्णन किया है। इन्होंने यशोधर चिरतका पद्यानुवाद सबत् १७२१ में समाप्त किया है।

त्रह्मरायमछ-यह मुनि अनन्तकीर्त्तिके शिष्य थे । जयपुर राज्यके निवासी थे। इन्होंने शसोरगढ, रणथम्मोर एव सांगानेर आदि स्थानीपर अपनी रचनाएँ लिखी हैं। इनकी नेमीश्वररास, हनुमन्तकथा, प्रद्युम्नचरित्र, युदर्शनरास, श्रीपाल्यास और मिवष्यदत्तकथा आदि रचनाएँ प्रधान हैं।

पं० दोखतराम—वसवा निवासी प्रसिद्ध वचिनकाकार पं० दौळत-रामजीने हिन्दी जैन गद्य साहित्यका ही नहीं, अपितु समस्त हिन्दी गद्य साहित्यका भाषा क्षेत्रमें महान् उपकार किया है। जयपुरके महाराजसे इनका स्नेह था। वताया जगता है कि उदयपुर राज्यमें किसी बढ़े पदपर यह आसीन थे। इनके पिताका नाम आनन्दराम था। इनकी जाति खण्डेळवाळ और गोत्र काशळीवाळ था। इन्होंने पुण्यासनकथा कोश, क्रियाकोश, अध्यात्मवाराखड़ी आदि प्रन्थोंकी रचना की है। आदि-पुराण (स० १८२४), हरिवंश पुराण (सं० १८२९), पश्चपुराण (सं० १८२३) परमात्मप्रकाश और श्रीपाळचरित्रकी वचनिकाएँ इन्हींके द्वारा ळिखी गयी है।

पं टोडरमळ—आचार्यकरंग पं टोडरमळं अपने समयके विचारक और प्रतिभाशाळी विद्वान् थे। पण्डितजी जयपुरके निवासी थे। इनके पिताका नाम जोगीदास और माताका नाम रमा या लक्ष्मी था। येवचपनसे ही होनहार थे। गृहसे गृह शंकाओका समाधान इनके पास ही मिळता था। इनकी बोग्यता एवं प्रतिभाका ज्ञान, तत्काळीन साधमीं माई रायमल्ळने इन्द्रच्चक पूजाके निमन्त्रणपत्रमें जो उद्दार प्रकट किये है, उनसे स्पष्ट हो जाता है। इन उद्वारोंको ज्योंका त्यों दिया जा रहा है।

"यहाँ वणां भाषां और वणीं वायां के व्याकरण व गोम्मरसारवी-की चर्चाका ज्ञान पाइए हैं। सारा ही विपे भाई की टोडरमल की ज्ञान-का क्षयोपकाम अलौकिक है, जो गोम्मरसारादि अन्योंकी सम्पूर्ण लाख क्लोक टीका वणाई, और पाँच सात अन्याकी टीका वणायवेका उपाय है। न्याय, व्याकरण, गणित, छन्द, अलंकारका यदि ज्ञान पाइये है। ऐसे पुरुष महन्त बुद्धिका भारक ईकाल विषे होना हुर्लभ है ताते यासू मिलें सर्व सन्देह हूरि होय है। घणी लिखवा करि कहा आपणा हेतका वांक्रीक पुरुष शीघ्र आप यांसु मिलाप करो"।

पण्डितजी जैसे महान् विद्वान् ये, वैसे स्वभावके बड़े नम्र ये। अह-कार उन्हें छू तक नहीं गया था। इन्हें एक दार्घनिकका मस्तिष्क, दयाछ का हृदय, साधुका जीवन और सैनिककी इदता मिळी थी। इनकी वाणी-में इतना आकर्षण था कि नित्य सहस्तों व्यक्ति इनका शास्त्रप्रवचन सुनने-के छिए एकत्रित होते थे। यहस्य होकर मी यहस्थीमे अनुरक्त नही रहे। अपनी साधारण आजीविका कर छेनेके वाद आप शास्त्रचिन्तनमें रत रहते थे। इनकी प्रतिमा विख्यण थी, इसका एक प्रमाण यही है कि आपने किसीसे विना पढ़े ही कन्नड़ छिएका अम्यास कर छिया था।

इनके जन्म संवत्मे विवाद है। एं० देवीदास गोघाने इनका जन्म सवत् १७९७ दिया है, पर विचार करने पर यह ठीक नहीं उतरता है। मृत्यु निष्चित रूपसे संवत् १८२४ में हुई थी। इन्हें आततायियोंका शिकार होना पडा था। इनकी विद्वता, वक्तृता एव जानकी महत्ताके कारण जयपुर राज्यके कतिपय ईंप्यांद्धओंने इनके विरुद्ध षह्यन्त्र रचा था। फल्तः राजाने सभी जैनोको कैद करवाया और पड्यन्त्रकारियोके निर्देशा-नुसार इनके कतल करनेका आदेश दिया। इस घटनाका निरूपण कवि वखतरामने अपने बुद्धिविद्धासमें निम्न प्रकार किया है—

तव ब्राह्मणतु मतो यह कियो, शिव उठान को टोना दियो। ताम सबे ब्रावगी कैट, करिके दंह किए नृप फेंद। गुर तेरह पंथितु की सुमी, टोहरमक नाम साहिमी। ताहि भूप माखी परुमाहि, गास्त्रों महि गंदिगो ताहि॥

पण्डितनीकी कुछ ११ रचनाएँ हैं, इनमे सत टीकाग्रन्थ, एक स्वतन्त्र-श्रन्थ, एक आध्यात्मिकपत्र, एक अर्थ सद्दृष्टि और एक माषा पूजा। निम्न प्रन्थोंकी टीकाऍ लिखी है। ये इस युगके सबसे बढ़े टीकाकार, सिद्धान्तमर्मज्ञ और अलैकिक विडान् ये।

गोम्मदसार [जीवकाण्ड] सम्यन्त्रानचित्रका । यह संवत् १८१५ में पूर्ण हुई ।

गोम्मदसार [कर्मकाण्ड]

रूडिशसार— ,, यह टीका संवत् १८१८ में पूर्ण हुई।

क्षपणासार-चचनिका सरस है।

त्रिलोकसार—इस टीकार्मे गणितकी अनेक उपयोगी और विद्वता-पूर्ण चर्चार्षे की गयी है।

आत्मानुशासन—यह आध्यात्मिक सरस संस्कृत प्रन्य है, इसकी वचनिका संस्कृत टीकाके आधार पर है।

प्रस्पार्थंसिव्च्युपाय-इस प्रन्थकी टीका अधूरी ही रह गयी !

अयंसंदृष्टि—इसे पढितजीने वह परिश्रम और साधनासे लिखा है। गोम्मटसारादि सिद्धान्त प्रन्थोंका अध्ययन कितना विशास था, यह इससे स्पष्ट होता है।

आध्यात्मिकपत्र—यह रचना रहस्य पूर्ण चिट्ठीके नामसे प्रसिद्ध है और वि० सं० १८११ में लिखी गयी है। यह एक आब्यात्मिक रचना है। गोम्मरसारपूला—गोम्मरसारकी टीकार्क उपरान्त इस पूलाकी

रचना की रायी है।

मोक्षमार्गं प्रकाश—यह एक महत्त्वपूर्ण दार्शनिक और आव्या-त्मिक प्रत्य है। इसमें नौ अध्याय हैं। जैनागमका सार रूप है। एक प्रन्यके स्वाध्यायसे हा वहुत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

टीकाकारके अतिरिक्त पंडितजी कवि मी थे। प्रन्यांके अन्तमं जो प्रशस्तियाँ दी हैं, उनसे इनके कविद्धदयका भी पता रूग जाता है। रुक्षिसारकी टीकाके अन्तमें अपना परिचय देते हुए लिखते हैं—

मैं हों जीव इच्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो;

छरयो है अनादि तें करूंक कर्म मल को।
वाही को निमित्त पाय रागादिक भाव भए,

भयो है शरीरको मिलाप जैसे खलको॥
रागादिक भावनको पायके निमित्त पुनि,

होत कर्मबन्ध ऐसो है बनाव कलको।
ऐसे ही अमत भयो मानुष शरीर जोग,

बने तो बने यहाँ उपाय निज यलको॥

पं ज्ञयचन्य्—श्री पं टोडरमळजीके समकालीन विद्वानीसे पं जयचन्दजी छावडाका नाम भी आदरके साथ लिया जाता है। आप भी जयपुरके निवासी थे। प्रमेयरलमाळाकी वचनिकामे लिखा है—

देश दुवांहर जयपुर जहाँ, सुनस वसे नहिं दुःसी तहाँ।
नूप जगतेश नीति बछवान, ताके बडे-बड़े परधान॥
प्रजा सुखी तिनके परताप, काहुकें न बूथा संताप।
अपने अपने मत सब चर्छें, जैन धर्महू अधिको भर्छे॥
तामें तेरह पंथ सुपंथ, शैकी बड़ी गुनी गुन अन्य।
तामें मैं जयवन्द्र सुनाम, वैश्य छावड़ा कहें सुगाम॥

प० जयचन्द्रजी बढ़े ही निरिममानी, विद्वान् और कवि थे । इनकी सं० १८७० की लिखी हुई एक पद्मात्मक चिट्ठी वृन्दावनविद्यासमें प्रकाशित है। इससे इनकी प्रतिमाका सहज ही परिज्ञान किया जा सकता है। यह भी टोडरमलजीके समान संस्कृत और प्राकृत भापाके विद्वान् थे। न्याय, अध्यात्म और साहित्य विषयपर इनका अपूर्व अधिकार था। इनकी निम्न १३ वचनिकार्ष उपलब्ध हैं—

> १ सर्वार्थसिद्धि वि० स० १८६१ २ प्रमेयरत्नमाळा ,, १८६३

| ३ द्रव्यसंग्रह्वचनिका        | 23 | १८६३ |
|------------------------------|----|------|
| ४ आत्मख्यातिसमयसार           | 79 | १८६४ |
| ५ स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा | "  | १८६६ |
| ६ अष्टपाहुढ                  | 33 | १८६७ |
| ७ ज्ञानार्णव                 | 33 | १८६५ |
| ८ मक्तामरस्तोत्र             | ,, | 2600 |
| ९ आसमीमासा                   | 53 | १८८६ |
| १० सामायिक पाठ               |    |      |
| ११ पत्रपरीक्षा               |    |      |
| १२ मतसमुचय                   |    |      |

१३ चन्द्रप्रम द्वितीय सर्ग मात्र

भूघरिमश्च —यह कवि आगरेके निकट शाहगञ्जमं रहते थे। जातिके ब्राझण थे। इनके गुरुका नाम पण्डित रंगनाथ था। पुरुपार्थ- सिद्ध्युपायके अध्ययनसे आपको जैनधर्मकी रुचि उत्पन्न हुई थी। रग-नाथसे अनेक प्रत्योका अध्ययन किया था। पुरुपार्थसिद्ध्युपायपर इनकी एक विशद टीका है। इसमें अनेक जैन प्रत्योंके प्रमाण उद्धृत किये गये है। यह टीका संवत् १८७१ की माद्रकृष्णा दशमीको समाप्त हुई थी। चर्चासमाधान नामक एक अन्य प्रन्थ भी इनके द्वारा लिखा हुआ मिलता है। इनकी कविताका नमूना निम्न है—

नमों भादि करता पुरुष, आदिनाथ अरहंत । द्विविध धर्मदातार घुर, महिमा भतुङ अनन्त ॥ स्वर्ग-सूमि-पाताङपति, जपत निरन्तर नाम । जा प्रसुके जस हंसको, जस पिंजर विश्राम ॥

दीपचन्द् काराछीवाळ यह सागानेरके निवासी थे, पर पीछे आमेर आकर रहने ढगे थे। इनका समय अनुमानतः १८वीं शतीका उत्तरार्ध है। इनका अध्यात्मज्ञान एवं कवित्वशक्ति उचकोटिकी थी। यद्यपि इनकी माधा हूँ दारी है पर टोडरमळ, जयचन्द्र आदि विद्वानोकी माधाकी अपेक्षा चरछ और चरळ है। अनेक स्यर्लेपर माधाकी तोड़-मरोड़ मी पायी जाती है। चिद्विलास, आत्मावलोकन, गुणस्थानमेद, अनुभवप्रकाश, मावदीपिका एवं परमात्मपुराण आदि गद्यमें तथा अध्या-त्मपचीसी, द्वाद्यानुप्रेक्षा, शानदर्पण, स्वरूपानन्द, उपदेशसिद्धान्त आदि पद्यमे हैं। परमात्मपुराण मौलिक है, इसमें प्रन्यकारकी कत्मना और प्रतिमाका सर्वत्र प्रयोग दिखलाई पड़ता है। आचार्यकत्य पण्डित टोडरमळजीने इनके आत्मावलोकनका उद्धरण अपनी रहस्यपूर्ण चिद्वी में दिया है।

"ज्ञान अनन्तराक्ति स्वसंवेदरूप घरे छोकाछोकका जाननहार अनन्त गुणकी जाने। सतपर जाय सत्वीयं, सत् प्रमेय, सत् अनन्तरगुणके अनन्त सत् जामे अनन्त महिमा निधि ज्ञानरूप ज्ञानपरणति ज्ञानमारी ज्ञानसो मिछि परणित ज्ञानका अंग-अंग मिछते हैं ज्ञानका रसास्वाद परणित ज्ञानको छे ज्ञान परणितका विखास करे। जाननरूप उपयोग चेतना ज्ञानकी परणित प्रकट करे। जो परणित नारीका विखास न होता तो ज्ञान अपने ज्ञानन छक्षणको यथारय न राखि सकता"।

—परमात्मपुराण

#### कविताका उदाहरण-

करम कलोलन की उठत अकोर मारी, याँत अविकारीको म करत उपाप है। कहुँ कोघ करें कहुँ महा अभिमान करें, कहुँ माया पिंग लग्यो लोम दरयाव है॥ कहुँ कामविश चाहि करें अति कामनीकी, कहुँ मोह घारणा तें होत मिथ्यामाव है। ऐसे तो अनादि छीनो स्वपर पिछानि अव, सहज समाधि में स्वरूप दरसाव है॥

—उपदेशसिद्धान्तरत

पं० डालूराम—यह् माधवराजपुर निवासी अप्रवाल थे। इन्होने सवत् १८६७ में गुरूपदेश आवकाचार छन्दोबद्ध, सवत् १८७१ में सम्यक्त्वप्रकाश और अनेक पूजा प्रन्थोकी रचना की है। यह अच्छे किय थे। दोहा, चौपाई, सवैया, पद्धिर, सोरठा, अहिल्ल, कुण्डलिया आदि विविध छन्दोके प्रयोगमे यह कुशल हैं। एक नमूना देखिए—

चिनके सुमित जागी, भोग सों भयो विरागी;

परसङ्ग त्थागी, जो प्रुप श्रिमुबन मे।

रागादि मावन सो जिनकी रहन न्यारी,

कबहूँ न भजन रहें जाम थन में॥

जो सदैव आपको विचार सब सुषा,

तिनके चिकळता न कार्प कहू मनमें।

तेई मोखमारगके सामक कहावें जीव,

भावे रही मन्दिरमें मावे रही वन में॥

भारामळ—किव भारामल फर्क्साबादके निवासी सिगई परशुराम के पुत्र थे और इनकी जाति खरीआ थी। इन्होंने मिण्ड नगरमे रहकर संवत् १८१३ मे चारचरित्रकी रचना की थी। सराव्यसनचरित्र, दानकथा, शीलकथा और रात्रिमोजनकथा भी इनकी छन्दोबद्ध रचनाएँ हैं। किवता साधारण कोटिकी है।

बखतराम—किव बखतराम जयपुर करकरके निवासी थे। इनके चार पुत्र थे—जीवनराम, सेवाराम, खुशाक्चन्द्र और गुमानीराम। इनका समय उनीसवी शताब्दीका द्वितीय पाद है। इन्होंने मिथ्याल-खण्डन और बुद्धिविकास नामक दो ग्रन्थ रचे हैं। बुद्धिविकासके आरममं कविने जयपुरके राजवशका इतिहास लिखा है। समत् ११९१ में मुसलमानोने जयपुरमे राज्य किया है। इसके पूर्वके कई हिन्दू राजवंशोंकी नामावली दी है। इस प्रत्यका वर्ण्य विषय विविध धार्मिक विषय, सब, दिगम्बर पद्मावली, मद्यारकों तथा खण्डेलवाल जातिकी उत्पत्ति आदि है। इस प्रन्थकी समाप्ति कविवरने मार्गशीर्प शुक्ला द्वादनी सवत् १८२७ मे की है। कविताका नमूना निम्न है—कवि राजमहलका वर्णन करता हुआ कहता है —

अंगन फरि केल परवात, मनु रचे विरंचि हा करि समान। है आव सलिल सा तिंह बनाय, तहें प्रगट परस प्रतिविंव आय॥ कवहूँ मणि मन्दिर माँक्षि जाय, तिय दूजी लखि प्यारी रिसाय। तव मानवती लखि प्रिय हसाय, कर जोरि जोर लेहे बनाय॥

चिदानन्द्—यह निःस्पृहयोगी और आध्यात्मिक सन्त ये। स्वर-शास्त्रके अच्छे त्राता थे। स्वरोदय नामक एक रचना इनकी स्वरज्ञान पर उपलब्ध है। यह संवत् १९०५ तक जीवित रहे थे। इनकी कविता सरस और अनुमव पूर्ण है। इनकी कविताका नमूना निम्न है।

जी छैं। तत्व न स्म पहें रे
तो छैं। सूढ भरमवम भूल्यों, मत ममता गृह जगलों छहेंरे॥
आकर रोग ग्रुभ कंप अग्रम छख, भवसागर इण भाँति महें रे।
धान काज जिम मूरख खितहब, उत्वर भूमि को खेत खहें रे॥
उचित रीत सी छख बिन चेतन, निश दिन खोटो घाट घहें रे।
मस्तक मुकुट उचित मणि अनुपम, पग भूषण अज्ञान बहें रे।
कुमतावश मन वक्त तुरग जिम, गृह विकल्प भग माहि अहें रे।
'चिदानन्द' निजल्प मगन मया, तब इत्तकें तोहि नाहि गहें रे॥
रंगचिजय—यह कवि तपागच्छके थे। इनके गुरुका नाम अमृतविजय था। आप आच्यारिमक और स्तितिपरक प्रयुरचनामें प्रवीण हैं।

नेमिनाथ और राजमतिको छक्ष्यकर सरस शृंगारिक पद रचे है। किना चुभती हुई है। निम्नपद पठनीय है—

आवन देरी या होरी।

चन्द्रसुखी राजुळ सों बंपत, स्थाउँ सनाय पकर वरकोरी ॥
फागुन के दिन दूर नहीं अब, कहा सोचत त् ि अयमें मोरी ॥
बाँह पकर राहा को कहावूँ, छाँहूँ ना सुख माहूँ रोरी ॥
सज शंगार सकळ जदुवनिता, अवीर गुळाळ छेइ भर झोरी ॥
नेमीसर संग खेळों खिळोना, चंग सुदंग डफ ताळ टकोरी ॥
हैं प्रसु ससुद्रविजे के छोना, त् है उपसेन की छोरी ॥
'रंग' कहै असुत पद दायक, चिरबोचहु या जुग जुग जोरी ॥

टेक चन्द् — हिन्दीके वचनिकाकारोमें इनका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। टीकाकार होनेके साथ यह किया मी हैं। कथाकोश छन्दोवद्ध, बुधप्रकाश छन्दोवद्ध तथा कई पूजाएँ पदावद्ध है। वचनिकाओं मे तत्त्वार्थकी श्रुत-सागरी टीकाकी वचनिका सवत् १८३७ में और सुदृष्टितरिंगणीकी वचनिका सवत् १८३८ में लिखी गयी है। पट्पाहुदकी वचनिका भी इनकी है। कविता इनकी साधारण ही है। गदाका रूप भी दृष्टिहारी है।

नथमल विलाला—यह कि मूल्तः आगराके निवासी थे, पर बादमे भरतपुर और अन्तमं हीरापुर आकर रहने लगे थे। इनके पिताका नाम शोभाचन्द या। इन्होंने भरतपुरमे मुखरामकी सहायतासे सिद्धान्त-सारदीपकका पद्यानुवाद सवत् १८२४ में लिखा है। यह प्रन्थ विशाल-काय है, क्लोक संख्या ७५०० है। भक्तामरकी भाषा हीरापुरमें पण्डित लालचन्दजीकी सहायतासे की थी। इनके अतिरिक्त जिनगुणविलास, नागकुमारचरित, जीवन्घर चरित और जम्बृस्वामी चरित भी इन्होंकी रचनाएँ है। इनका गद्य पं० टेकचन्दजीके गद्यकी अपेक्षा कुछ परिप्कृत है। कविताके क्षेत्रमें साधारण है।

पण्डित सदासुखदास—विक्रमकी वीसवीं श्राविके विद्वानोमे पण्डित सदासुखदासका नाम प्रसिद्ध है। यह जयपुरके निवासी थे। इनके पिताका नाम दुखीचन्द और गोत्रका नाम कामलीवाल था। यह डेडराज वश्में उत्पन्न हुए थे। अर्थप्रकाशिकाकी वचनिकामे अपना परिचय देते हुए लिखा है—

देहराज के वंश माँहि इक किंचित् ज्ञाता। हुलीचंद्का पुत्र काशलीवाल विख्याता॥ नाम सदासुख कहें आत्मसुखका वहु इच्छुक। सो जिनवाणी प्रसाद विषयतें भये निरिच्छुक॥

पण्डित सदासुखदासजी बड़े ही अध्ययनशीछ थे। आप सदाचारी, आत्मिर्भय, अध्यात्मरसिक और धार्मिक छगनके व्यक्ति थे। सन्तोप आपमं कृट-कृटकर भरा था। आजीविकाके छिए थोड़ा-सा कार्य कर छेनेके उपरान्त आप अव्ययन और चिन्तनमं रत रहते थे। पण्डितजीके गुरु एं० मन्नाह्मछजी और प्रगुरु एण्डित जयचन्दजी छावड़ा थे। आपका ज्ञान भी अनुभवके साय-साथ वृद्धिगत होता गया। यद्यपि आप बीस-पन्थी आम्नायके अनुयायी थे, पर तेरहपन्थी गुरुओके प्रभावके कारण आप तेरहपन्थको भी पृष्ट करते थे। बस्तुतः आप समभावी थे, किसी पन्थविगेपका मोह आपमें नहीं था। आपके शिष्योमे पण्डित पनाह्मछ सघी, नाग्राम दोशी और पण्डित पारसदास निगोत्या प्रधान हैं। पारस-दासने 'ज्ञानस्थाँदय नाटक' की टीकामे आपका परिचय देते हुए आपके स्वभाव और गुणोंपर अच्छा प्रकाश डाछा है। यहाँ कुछ पक्तियाँ उद्धृत की जाती है।

छौकिक प्रवीना तेरापंथ माँहि छीना, मिथ्याबुद्धि करि छीना जिन आतमगुण चीना है। पढ़ें औ पढावें मिथ्या खलटकूँ कड़वें, ज्ञानदान देश जिन मारग बढावें हैं॥ दीसें घरवासी रहें घरहूतें उदासी, जिन मारग प्रकाशी जग कीरत जगमासी है। कहाँ की कहीजे गुणसागर सुखदास जूके, ज्ञानामृत पीय बहु मिथ्याबुद्धि नासी है॥

श्री पण्डित सदामुखदासके गाईस्थ्य जीवनके सम्बन्धमे विशेष जान-कारी प्राप्त नहीं है। फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि पण्डितजी-को एक ही पुत्र था, जिसका नाम गणेशीलाल था। यह पुत्र भी पिताके अनुरूप होनहार और विद्वान् था। पर दुर्भाग्यवश बीस वर्षकी अवस्थामे ही इकलौते पुत्रका वियोग हो जानेसे पण्डितजी पर विपत्तिका पहाड़ टूट पड़ा। संसारी होनेके कारण पण्डितजी भी इस आधातसे विचलित-से हो गये। फलतः अजमेर निवासी स्वनामधन्य सेठ मूलचन्दजी सोनी-ने इन्हें जयपुरसे अजमेर जुला किया। यहाँ आने पर इनके दुःखका उफान कुळ शान्त हुआ।

पण्डित सदासुखनीकी माषा ढूँढारी होने पर मी पण्डित टोडरमलनी और पण्डित जयचन्दनीकी अपेक्षा अधिक परिष्कृत और खडी बोलीके निकट है। मगवती आराधनाकी प्रशस्तिकी निम्न पक्तियाँ दर्शनीय है।

> मेरा हित होने को और, दीखे नाहि जगत में ठौर। यातें भगवति शरण ज गही, मरण आराधन पाऊँ सही॥ हे भगवति तेरे परसाद, मरणसमै मति होहु विवाद। पंच परमगुरु पद करि ढोक, संयम सहित छहु परछोक॥

इनका समाधिमरण संवत् १९२३ मे हुआ या ।

पं० भागचन्द्—बीसवी शताब्दीके गण्यमान्य विद्वानों में पं० भागचन्द्जीका स्थान है। आप सस्कृत और प्राकृत भाषाके साथ हिन्दी भाषाके भी भर्मज्ञ विद्वान् थे। ग्वास्त्रियरके अन्तर्गत ईसागढके निवासी थे। संस्कृतमे आपने महावीराष्ट्रक स्तोत्र रचा है। अभितगति-आवकाचार, उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला, प्रमाणपरीक्षा, नेमिनायपुराण और ज्ञान-सूर्योदयनाटककी वचनिकाऍ लिखी है। आप ओसवाल जातिके दिगम्बर मतानुयायी थे। इन्होने पढ भी रचे हैं। हिन्दी कविता इनकी उत्तम है। पदोमें रस और अनुभृति छल्छलाती है।

कि दौछतराम—किव दौछतराम हिन्दिकि उन ख्व्धप्रतिष्ठ किवियोमे परिगणित हैं, जिनके कारण माँ मारतीका मस्तक उन्नत हुआ है। यह हाथरसके रहनेवाले थे और पल्लीवाल जातिके थे। इनका गोत्र गगीटीवाल था, पर प्रायः लोग इन्हें फतेहपुरी कहा करते थे। इनके पिताका नाम टोडरमल था। इनका जन्म विक्रम क्वत् १८५५ या १८५६ के बीचमे हुआ है।

कविके पिता दो माई थे, छोटे माईका नाम चुन्नीलाल था। हाय-रखम ही दोनो माई कपडेका व्यापार करते थे। कवि वौलतरामके व्यापुर-का नाम चिन्तामणि था, यह अलीगढ़के निवासी थे। कविके सम्बन्धमें कहा जाता है कि यह छीटे छापनेका काम करते थे। जिस समय छीट का थान छापनेके लिए बैठते थे, उस समय चौकीपर गोम्मटसार, त्रिलोक-सार और आत्मानुशासन प्रन्थोको विराजमान कर लेते थे और छापनेके कामके साथ-साथ ७०-८० इलोक या गाथाएँ भी कण्डाग्र कर लेते थे।

स्वत् १८८२ में मथुरानिवासी सेठ मनीरामजी प॰ चम्पालालजीके साथ हाथरस आये और वहाँ उक्त पिंडतजीको गोम्मटसारका स्वाध्याय करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा अपने साथ मथुरा िल्वा है गये। वहाँ कुछ दिन तक रहनेके उपरान्त आप सासनी या टक्करमे आकर रहने हमें। कविके दो पुत्र हुए; बढ़े पुत्रका नाम लाला टीकाराम है, इनके बगज आजक्छ भी टक्करमे निवास करते हैं।

इनकी टो रचनाएँ प्रसिद्ध है—छहटाला और पदस्यह । छहढालाने तो कविको असर वना दिया है। मान, भाषा और अनुभूतिकी दृष्टिते यह रचना वैजोड है। कविको अपनी मृत्युका परिज्ञान अपने स्वर्गवासके छः दिन पृष्टले ही हो गया था । अतः उन्होने अपने समस्त कुदुम्बियोको एकत्रित कर कहा— "आजसे छठे दिन मध्याहुके पञ्चात् में इस शरीरसे निकलकर अन्य शरीर धारण करूँगा" । सबसे क्षमा याचना कर सवत् १९२३ मार्गशीर्प कृष्ण अमावास्याको मध्याहुमे देहलीमे इन्होंने प्राण त्याग किया था ।

कविवरके समकाळीन विद्वानोंमे रत्नकरण्डके वचनिकाके कर्ता प० सदासुख, बुधबनविळासके कर्ता बुधबन, तीस-चौद्यीसीके कर्ता वृन्दावन, चन्द्रप्रभ काव्यकी वचनिकाके कर्ता तनसुखदास, प्रसिद्ध मजन-रचिता भागचन्द और प० वखतावरमळ आदि प्रमुख हैं।

पं० जगमोहनदास और पं० परमेष्ठी सहाय—यह निस्तकीच स्वीकार किया जा सकता है कि हिन्दी जैनसाहित्यकी श्रीवृद्धिमें खण्डेळवाळ और अग्रवाळ जातिके विद्वानोंका प्रमुख माग रहा है। जयपुर, आगरा, दिस्ली और ग्वाळियर हिन्दी साहित्यके रचे जानेके प्रमुख स्थान हैं। आगरा सदासे अग्रवाळेका गढ़ रहा है। यहाँपर मी समय-समयपर विद्वान् होते रहे, जिन्होंने हिन्दी जैन साहित्यकी श्रीवृद्धिमें थोग दिया। आरा निवासी प० परमेष्ठी सहाय और प० जगमोहनदासको हिन्दी जैन साहित्यके इतिहाससे पृथक् नहीं किया जा सकता है। श्री प० परमेष्ठीसहायने 'अर्थप्रकाशिका' नामकी एक टीका जगमोहनदासकी तत्त्वार्थ विपयक जिज्ञासाकी शान्तिके लिए लिखी है। इस ग्रन्थकी प्रश्रीसत्तमे बताया गया है—

प्रव इक गंगातट घाम, अति सुन्दर आरा तिस नाम।
तामें जिन चैत्यालय लसें, अप्रवाल जैनी वह वसें ॥
वहु ज्ञाता तिन में जु रहाय, नाम तासु परमेष्ठीसहाय।
जैनग्रन्थ रुचि वहु केरे, मिथ्या घरम न चित्त में घेरे।
सो तत्त्वार्थसूत्र की, रची वचनिका सार।
नाम जु अर्थ प्रकाशिका, गिणती पाँच हजार॥

सो सेबी बयपुर विपें, नाम सदासुख जास !
सो पूरण ग्यारह सहस, किर मेबी तिन पास ॥
अग्रवाल कुल श्रावक कीरतचन्द्र ज आरे माँहि सुवास ।
परमेष्टीसहाय तिनके सुत, पिता निकट किर शास्त्राम्यास ॥
कियो ग्रन्य निज परहित कारण, लिख बहु कि जगमोहनदास ।
तस्तारथ अधिगमसु सदासुख, दास चहुँ दिश अर्थं प्रकाश ॥
इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि प० परमेष्टीसहायके पिताका नाम कीर्तिचन्द्र
था । उन्हींके पास जैनागमका अध्ययन किया या तथा अपनी कृति
सार्यप्रकाशिकाको जयपुरनिवासी प्रसिद्ध वचनिकाकार पं० सदासुखजीके
पास संशोधनार्थं मेजा था ।

पं॰ जगमोहनदास अच्छे किन थे। इनकी किनताओका एक समह 'वर्मरत्नोद्योत' नामसे ख॰ प॰ पनालालजी नाकलीनालके सम्मादकत्वमें प्रकाशित हो जुका है। इमारा अनुमान है कि इनका जन्म सवत् १८६५-७० होना चाहिए; क्योंकि प॰ सदासुखजी इनके समकालीन हैं। और सदासुखजीका जन्म संवत् १८५२ में हुआ था। अतएन सदासुखजीसे कुछ छोटे होनेके कारण पं॰ जगमोहनदासका जन्म सवत् १८६५ और मृत्यु १९३५ में हुई है। परमेष्ठीसहायने अर्थप्रकाशिकाको सवत् १९१४ में पूर्ण किया है। वर्मरत्नोद्योतकी अन्तिम प्रशस्ति निम्न है—

"मिती कार्त्तिक कृष्ण १० संवत् १९४५ पोथी दान किया वाबू परमेष्ठीसद्दाय भार्या जानकी बीबी आरेके पंचायती मन्दिरजीमें पोथी धर्मरत्न ग्रन्थ<sup>55</sup>।

कविताकी दृष्टिसे प० बगमोहनदासकी रचनामे शैथिल्य है । छन्दो-भंगके साथ प्रवाहका भी जमाव है ; पर जैनागमका सार भाषामे अवस्य इनकी रचनामे उपलब्ध होगा । छप्पय, सवैया, दोहा, चौपाई, गीतिका आदि छन्दोंका प्रयोग किया है।

जैनेन्डिकिशोर—नाटककार और कविके रुपमे आरानिवार्वा वावृ जैनेन्द्रकिशोर प्रसिद्ध है। इनका जन्म माद्रपद शुक्ला अष्ट्रमी संवत् १९२८ में हुआ था। इनके पिताका नाम वावृ नन्दिकशोर और माता-का नाम किसमिसदेवी था। यह कप्रवाल ये। आरा नागरी प्रचारिणी समाके संस्थापक और काशी नागरी प्रचारिणी समाके सदस्य थे। इन्होंने अंग्रेवी और उर्दकी शिक्षा प्राप्त की थीं । इनमें कविताकी शक्ति जन्म-वात थी। नो वर्षकी अवस्थामें इन्होने सम्मेदशिखरकी वर्णनात्मक त्त्वति हिन्ती थी । इन्होंने अपने साहित्यगुर श्री किशोरीहाह गोत्वामीकी प्रेरणासे ही 'भारतवर्ष' पत्रिकाम सर्वप्रयम 'वित्याविहार' नामक नाटक प्रकाशित कराया । उपन्यास और नाटक रचनेकी योग्यता एवं उर्दू शायरीकी प्रतिमा इन दोनोंका मणिकाञ्चन स्योग हिन्छ। कविताके साय इनके व्यक्तित्वमें निहित या। इनके उर्दू शायरीके गुरु मौलवी 'फजल' ये । मुखायराम इनकी उर्दू शायरीकी घूम मच वाती या । इन्होने छेलक और कृषिके अविरिक्त मी अपनी सर्ववोत्त्वी प्रविमाके कारण 'जैन गजट' सौर 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' के सुयोग्य संपादक, त्याद्वाद विद्यालय कार्शके मन्त्री; 'हिन्टी सिटान्त-प्रकाश'में उर्दूका इतिहास क्लिनेके पूर्ण सहयोगी एवं 'जैन यंग एसोशियेशन'के प्रान्तिक मन्त्री आदिके कार्य-भारका बहन वहीं सफलताने साथ किया था।

इन कारोंके अतिरिक्त आपने सन् १८९७ में 'हैन नाटकमण्डली'की रगणना की थी। किल्कीनुक, मनोरमा, अंदना, आंपाल, प्रमुन्न आदि आपके द्वारा रिचत नाटक तथा सोमासती, द्रीपदी और कृपणटास आदि आपके द्वारा लिखित प्रहस्नोंका सुन्दर अमिनय कई बार हुआ था। उपन्यासोंमें इनकी निन्न रचनाएँ प्रसिद्ध हैं—

१, मनोरमा २. कमिल्नी ३. सुकुमाल ४. सुलेनार ५. दुर्लन ६, मनोवर्ता ।

त्र**० शीतलप्रसाद्** जस्मारीसीका सन्म सन् १८७९ ई० में

जैनेन्द्रिकशोर-नाटककार और कविके स्प्रम आरानिवासी वावृ जैनेन्द्रिकशोर प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म माद्रपद शुक्ला अष्टमी संवत् १९२८ में हुआ था। इनके पिताका नाम वावृ नन्दिकशोर और माता-का नाम किसमिसदेवी था। यह अग्रवाछ थे। आरा नागरी प्रचारिणी समाके संस्थापक और काशी नागरी प्रचारिणी समाके सदस्य थे। इन्होंने अंग्रेनी और उर्दृकी शिक्षा प्राप्त की थी। इनमें कविताकी शक्ति जन्म-जात थी। नौ वर्षकी अवस्थामे इन्होंने सम्मेटशिखरकी वर्णनात्मक स्तृति लिखी थी। इन्होंने अपने साहित्यगुर श्री किशोरीलाल गोत्वामीकी प्रेरणासे ही 'भारतवर्प' पत्रिकाम सर्वप्रथम 'बेन्याविहार' नामक नाटक प्रकाशित कराया । उपन्यास और नाटक रचनेकी योग्यता एवं उर्दू शायरीकी प्रतिमा इन दोनोंका मणिकाञ्चन स्योग हिन्दी कविताके साथ इनके व्यक्तित्वमे निहित या । इनके उर्दू शायरीके गुरु मौलवी 'फजल' थे। मुशायरोंम इनकी उर्दू शायरीकी धूम मच जाती थी। इन्होंने छेखक और कविक अतिरिक्त भी अपनी सर्वतोसुखी प्रतिमाक कारण 'जैन गजट' और 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' के सुवोग्य संपादक, स्याद्वाद विद्यालय काशीके मन्त्री; 'हिन्दी सिद्धान्त-प्रकाश'में उर्दूका इतिहास लिखनेके पूर्ण सहयोगी एवं 'जैन यंग एसोशियेशन'के प्रान्तिक मन्त्री आदिके कार्य-मारका वहन वढी सफलताके साथ किया था।

इन कार्योंके अतिरिक्त आपने सन् १८९७ में 'जैन नाटकमण्डली'की स्थापना की थी। किलकीतुक, मनोरमा, अवना, भीषाल, प्रद्युग्न आदि आपके द्वारा रिचत नाटक तथा सोमासती, द्रौपटी और कृपणदास आदि आपके द्वारा लिखित प्रहसनोंका सुन्दर अमिनय कई बार हुआ था। उपन्यासोंमें इनकी निग्न रचनाएँ प्रसिद्ध हैं—

१. मनोरमा २. कमिटनी ३. सुकुमान्ड ४. सुद्धेनार ५. दुर्जन ६. मनोवर्ता ।

व्र० द्रीतलप्रसाद्-व्यसचारीजीका जन्म सन् १८७९ ई० मे

हारत हो। हुआ था। इनके पिराका नाम मकरानकार और माताका नाम नागवणीदेवी था। इनके पिराका मिहनपूर्णनकी परीक्षा उत्तीणं कर एवाउक्टियिको परीक्षा उत्तीणं की थी। आप अच्छी सरकारी नीजकी पर्वक प्रतिक्रित थे। का रेडिक पी जियो इनकी निरुपी पत्ती और होटे भाईजा राजनाम है। यहा। इस अवतानी नाम तो पहले ही थी, बिन्तु अर निभिन्त किन्ते ही यह भावना और बक्वती ही गयी। पनका रहा है दिया और एव रेडिक में मोलापुरी हल्ला दी पारण की। जैनिमित्र भीको परिके भावक पर्वे है। आपने स्वापी नीकरीस त्यापत्र है दिया और एव रेडिक प्रतिक्ष की साम है। अपने हाम विर्वित और अनुदित अप प्रतिक्ष का किना कि विराक्ष की साम प्रतिक्ष की साम प्रतिक्ष और अनुदित अप है। जिन्मा प्रतिक्ष की साम प्रवार है

अध्यातमिष्यक ६६, धेन टार्शनिक और धार्मिक १८, वैतिक ७, अधिमापिष्यक ६. जीवनवानि ५, अन्वेषणात्मक और ऐतिहासिक ६, वाहर ६. कीर १, प्रतिद्वापाट १ एवं तारण साहित्य ९। ब्रह्मचारीचीकी विद्योगनाएँ भी गीवनीवधीके निम्म स्वारंगमे अध्यत की जा सकती है—

"र्रानधर्मके प्रति इतनी गहरी श्रद्धा, उसके प्रसार और प्रभावनाके लिए इतना इद्रप्रतिना, समाजशी स्थितिमे व्यथित होयर भारतके इस मिरेने उस मिरेतक भूष और प्यासकी असदा धेवनाको बदा किये रातिकित जियते इतना सुद्धमण किया हो, भारतमे क्या कोई दूसरा स्थित मिलेता"

इनवी मृत्यु रणानको शी १० परवरी १९४२ मे हुई।

# अनुक्रमणिका

# लेखक एवं कवि

| अ                           |           | थाशव मंहारी          | 200           |
|-----------------------------|-----------|----------------------|---------------|
| अक्षयञ्चमार गंगवाल          | źο        | 5                    | २१३           |
| अखराब                       | २०९, २१०  | इन्द्र एम, ए,        | १३५           |
| अखयराज श्रीमारू             | ४२        |                      |               |
| अगरचन्द नाहटा               | १३२, २११  | इध्वरचन्द्र कवि<br>ख | १६१           |
| अनित्कुमार ग्रान्त्री       | १४५, २१५  | <b>टत्तमचन्द</b>     | <b>ন্</b> গৃহ |
| अनितप्रसाद एम, ए.           | 280, 283  | <b>उदयगु</b> च       | २०९           |
| <b>अन</b> न्तकीर्ति         | १२१       | <b>उदयचन्द्र</b>     | २०९, २१२      |
| व्यनूपद्ममो एम. ए.          | 33        | टद्यराव              | २०९, च्रश     |
| <b>अमर्क्स्याण</b>          | <b>38</b> | <b>उदयरानपति</b>     | 500           |
| अमृतचन्द <sup>'</sup> सुघा' | રૃષ્      | उदयनन्त कवि          | २०९           |
| अमृतलाल 'चंचल'              | ર્        | उदयदाङ काशलीता       | g 62          |
| थम्बदेवसृरि                 | २०९       | <b>टमरावसिं</b> ह    | 3,85          |
| अयोध्याप्रसाद गोयर्टी न     | ₹4,       | 報                    |               |
| રસ્ય, ર                     | 82, 222   | ऋयमदास राँका         | १३२, १३५      |
| अर्जुनलाल सेठी १११,         | १४२,२१४   | ऋपमदास पंडित         | 3.45          |
| अहंदास                      | 3,85      | प्                   |               |
| आ                           |           | ए. एन. टपाच्चे       | 255           |
| आत्माराम मुनि               | २१४       | क                    |               |
| आनन्दघन कवि १८९,            | २०९,२११   | कनकामर दुनि          | २०८           |

| ११३   | ख                                           |
|-------|---------------------------------------------|
| १४३   | खड्गरोन २१२                                 |
| २१४   | खुशालचन्द्र काला २११                        |
| 38    | खुशाल्चन्द्र गोरावाका एम० ए०                |
| २१२   | १२१, २११                                    |
| २१३   | ख्वचन्द्र पुष्कल ३६, ३७, १६१                |
| २०९   | ख्यचन्द शास्त्री २११, २१४                   |
| 9,२११ | ल्वचन्द सोधिया २१४                          |
| २०९   | खेत्तल २११                                  |
| , २१० | ग                                           |
| १३५   | गणपति गोयलीय ३६                             |
| , २११ | गणेशप्रसाद वर्णी १३७, १४२                   |
| , १४३ | गुणमद्र १२१                                 |
| २११   | गुणमद्र आगास ३५, ३६, २११                    |
| २११   | गुणस्रि २११                                 |
| १४३   | गुळावराय २१२                                |
| २१२   | गुळावराय एम० ए० १४३                         |
| २११   | गोपाळदास बरैवा ६४, १४२, २१४                 |
| २१०   | गंगाराम २१२                                 |
| २११   | ষ                                           |
| २१०   | <b>घासीराम 'चन्द्र'</b>                     |
| २१०   | च                                           |
| २१५   | चतुरुगळ २१०                                 |
| १४३   | चन्द्रप्रमादेवी ३६                          |
| 4, 66 | चन्दाचाई विदुषीरल १३३, २११                  |
| २१३   | चम्पतराय वैरिस्टर १४३                       |
|       | ११६ २ ३ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ |

| चम्पाराम              | ५१, २१४     | जिनसेन आचार्य       | १२१                         |
|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|
| चिदानन्द              | 288         | <b>जिनह</b> र्प     | 288                         |
| चेतनविजय              | 787         | जीवराज              | <b>२१</b> २                 |
| चेनसुखदास कवि         | ३७          | जुगलकिशोर मुख्तार ' |                             |
| <del>चै</del> नसुखदास | 86          | ३६,३७, १२१,         | -                           |
| चैनसुखटास न्यायतीः    | र्व १३०,१६१ | जुगमन्दिरलाल जैनी   | १४२                         |
|                       | <b>२१</b> ५ |                     | ر<br>بر د <sub>ا</sub> ن وا |
| <b>5</b>              |             |                     | १०७, र१४                    |
| छत्रपति               | ลงง         |                     | ०७, २०८,                    |
|                       | २१४         |                     | १३६, १४२                    |
| <b>ন</b>              |             | जोधरान गोदीका       | 48                          |
| जगतराम                | २१२         |                     |                             |
| जगदीशचन्द्र एम,ए.इ    | ी.लिट् ८०   | नीहरीलाल            | २१४                         |
| जगमोहनदास             | ξ¥          | जौहरीलाक शाह        | ५१                          |
| जगमोइनकाळ शास्त्री    | १३२         | ज्योतिप्रसाद एस. ए. | १४३                         |
| नरम्                  | २११         | शानचन्द्र खतन्त्र   | १३५                         |
| जगरूप                 | २११         | ज्ञानविजय यति       | २१२                         |
| जमनालाक साहित्यरक     | १३२         | ज्ञानसागर           | २१२                         |
| <b>जयकी</b> त्ति      | १२२         | ज्ञानानन्द          | ४८, २१२                     |
| <b>जयचन्द्र</b>       | ४९, २१२     | ट                   |                             |
| <b>जय</b> श्रम        | २११         | टेकचन्द             | २१२                         |
| जबाहरलाल वैद्य        | २१४         | टोडरमळ              | ४९, २१२                     |
| जिनदत्त स्रि          | २०८         | ड                   |                             |
| जिनदास                | २०९         | ठक्करमाव्हे         | २०९                         |
| <b>जिनपद्मस्</b> रि   | २०८         | ड<br>डाट्यम         | २१२                         |
| जिनविजय मुनि          | १२१, २१४    | त                   |                             |
| निनरंग स्रि           | रश्         | तस्वकुमार           | <b>२१३</b>                  |

| सन्मय बुखारिया          | ३७, १४३   | दौलतराम ४५, १८३,       | १९६, २०९   |
|-------------------------|-----------|------------------------|------------|
| ताराचन्द                | २१२       | दौलतराम 'मित्र'        | १४३        |
| तिलक्रविजय सुनि         | ६१        | द्यानतराय १६७,         | १९६, २०९   |
| त्रिभुवनचन्द्र          | २१०       | ঘ                      |            |
| त्रिभुवनदास             | २१०       | धनपारु                 | २०८        |
| त्रिभुवन स्वयम्भू       | १२१       | <b>धन</b> ञ्जय         | १२२        |
| थ                       |           | <b>धर्मदास</b>         | ४८, २१०    |
| <b>थानसिं</b> ह         | २१३       | धर्ममन्दिरगणि          | २१२        |
| द                       |           | धर्मसी                 | २०९        |
| दयाचन्द गोयलीय          | १४२, २१४  | न                      |            |
| दरवारीलाल न्यायाचार     | र १३१,२१५ | नयमस विसाला            | २१२        |
| दरवारीलाल सत्यमक        | ३७, १३५,  | नन्दराम                | २१४        |
|                         | १६१, २१४  | नन्दलाल छावडे          | 787        |
| दरियावसिंह सोधिया       | २१४       | नयनसुख                 | १८३        |
| दह्मुख मारुवणिया        | १३१, २११  | नागराज                 | २११        |
| दीपक कवि                | ३७        | न्यामतसिंह             | ११५, २११   |
| दीपचन्द्र               | ४८, २११   | नाष्ट्राम प्रेमी ३६,१० | ८,११०,१२१, |
| टीपचन्द्र कासलीवाल      | **        | १४२,                   | १४३, २१४   |
| दुर्गादास               | २१०       | नाथ्राम दोशी           | ५१, २१४    |
| रेवनन्दी                | १२२       | नाथ्राम साहित्यरल      | १३२, १३५   |
| देवसेन सूरि             | २२१       | निहाल                  | २१२        |
| देवसेन                  | २०        | निहालकरण सेठी          | २१३        |
| देवीदास                 | २१२       | प                      |            |
| देवीसिंह                | र्१र      | पन्नालाल वसन्त         | २१४        |
| देवेन्द्रकुमार एम. ए.   | १३५, २११  | पन्नाळाळ चौधरी         | ५१         |
| देवेन्द्रप्रसाद 'कुमार' | १४२       | पन्नालाल पूनेबाले      | ५१         |

| पत्राह्मल वाकलीवाल     | १४२, २१४    |
|------------------------|-------------|
| पन्नाळाळ साहित्याचार्य | ३६, १३२,    |
|                        | २१५         |
| पन्नाळाल सागाकर        | 282         |
| परमानन्द शास्त्री      | १३२, १३४    |
| परमेष्टीदास न्यायतीर्थ | १३५         |
| पाण्डे जिनदास          | २१०         |
| पारसदास                | ५२, २१४     |
| पुप्पदन्त आचार्य       | १२१         |
| पुग्पदन्त कवि          | १४६         |
| पूज्यपाद आचार्य        | १२२         |
| पृथ्वीराज एम॰ ए॰       | १३५         |
| प्रभाचन्द आचार्य       | १२१         |
| <b>দ</b>               |             |
| <b>फतह्ला</b> क        | २१४         |
| पूळचन्द्र शास्त्री १३० | ,१३५,२१५    |
| व                      |             |
| बख्तारमळ रतनळाळ        | २१४         |
| वनवारीलाल स्याद्वादी   | 484         |
| वनारसीदास ४१,१२२,      | १५८,१६७,    |
|                        | २०५, २१०    |
| वलमद्र न्यायतीर्थ      | १३५         |
| बालचन्द्र जैन एम॰ ए    | ० २५,३७,    |
| ९३,९४,९५,९६,९          |             |
| वालचन्द्र शास्त्री     | २१५         |
| वारुचन्द्राचार्य       | <b>ন্</b> ধ |
|                        |             |

| विद्वणु            | २०९         |
|--------------------|-------------|
| बुघजन कवि १८३,     | १९६, ९९९,   |
|                    | र१२         |
| बुळाकीदास          | २०९         |
| भ                  |             |
| मगवत्त्वरूप 'मगवत् | ' ३६, ९९,   |
| १००, १०१, १०२      |             |
| भगवतीदास भैया      | १२२, १६४,   |
| १८३, १९६, १९९      | , २०२, २०९  |
| भगवानदीन १३३       | , १४३, २१४  |
| मक्तिविजय          | <b>२१</b> २ |
| मागचन्द कवि १८३    | , १९६, २१२  |
| भागमळ शर्मा        | 66          |
| मुजवसी शास्त्री    | १२१, २११    |
| भृधरदास ४७,        | १५८, १६१,   |
|                    | १८३, २०९    |
| भृषर मिश्र         | ' २१२       |
| म                  |             |
| मक्खनखाळ शास्त्री  | २१५         |
| <b>मनरू</b> प      | २१२         |
| मनरूपविजय          | २११         |
| मनरंगलाल कवि       | १५६, २१२    |
| मनाखाल वैनाड़ा     | ५२, २१४     |
| मनोहरलाल शास्त्री  | र१४         |
| महाचन्द्र          | 488         |
| महावीरप्रसाद       | १४२         |
|                    |             |

| महासेन १२                                                                                                 | र   राजकुमार साहित्याचार्य ३६, ७९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य १०२                                                                             | , १३२, २१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १३०, २१                                                                                                   | र राजभूषण २०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| माईदयाल १४                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - माणिकलाल २१                                                                                             | र राजमल्ल २१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मानकवि २१                                                                                                 | र राज्येखर सूरि २०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मालदेव २१                                                                                                 | ० रामचन्द्र २११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मानशिव २१                                                                                                 | ० रामनाय पाठक 'प्रणयी' ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| मानसिंह २०                                                                                                | ९ राममळ २१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मिहिरचन्द २१                                                                                              | ४ रामसिइ सुनि २०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सुनिराज विद्याविजय ७                                                                                      | ६ राहुळजी १४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मुनिलावण्य २१                                                                                             | ० रूपचन्द पाण्डेय ४४, १९६, २१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मुंशीलाल २१                                                                                               | ४ रगविजय २१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मुलचन्द किसनदास कापहिया १३                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मूलचन्द किसनदास कापड़िया १३<br>मूलचन्द वसाल ३५,८९,१३२,२१                                                  | ५ ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मूलचन्द बत्सल ३५,८९,१३२,२१                                                                                | ५ छ छ २०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| मूळचन्द बत्सल ३५,८९,१३२,२१                                                                                | ५ छ<br>२ छक्खण कवि २०८<br>३ टह्मणप्रसाद 'प्रशान्त' ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| मूळचन्द बत्सल ३५,८९,१३२,२१<br>मेषचन्द २१<br>मेषराज २१                                                     | २ व्हस्ताण कवि २०८<br>इस्माणप्रसाद 'प्रशान्त' १६<br>इस्मीचन्द एस० ए० ३६,३७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मूळचन्द बत्सल ३५,८९,१३२,२१<br>मेषचन्द १                                                                   | २ व्हस्ताण कवि २०८<br>इस्माणप्रसाद 'प्रशान्त' १६<br>इस्मीचन्द एस० ए० ३६,३७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मूळचन्द बत्सल ३५,८९,१३२,२१<br>मेघचन्द २१<br>मेघराज २१<br>मोतीलाल २१                                       | ५ छ<br>२ छन्खण कवि २०८<br>३ लक्ष्मणप्रसाद 'प्रशान्त' ३६<br>इस्मीचन्द एस० ए० ३६, ३७,<br>१३४, २१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मूलचन्द बत्सल ३५,८९,१३२,२१<br>मेघचन्द २१<br>मेघराज २१<br>मोतीलाल २१                                       | ५ छ<br>२ छन्खण कवि २०८<br>३ छन्मणप्रसाद 'प्रशान्त' १६<br>३ छन्मीचन्द एम० ए० ३६, ३७,<br>१३४, २१५<br>छन्मीदास २०९<br>छन्मीवहम २११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मूलचन्द बत्सल ३५,८९,१३२,२१<br>मेघचन्द २१<br>मेघराज २१<br>मोतीलाल २१<br>य                                  | ५ छ<br>२ छन्खण कवि २०८<br>३ छन्मणप्रसाद 'प्रशान्त' १६<br>३ छन्मीचन्द एम० ए० ३६, ३७,<br>१३४, २१५<br>छन्मीदास २०९<br>छन्मीवहम २११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मूलचन्द बत्सल ३५,८९,१३२,२१<br>मेघचन्द २१<br>मेघराज २१<br>मोतीलाल २१<br>य                                  | <ul> <li>५</li> <li>ठ उनखण कवि</li> <li>ठ उनखण कवि</li> <li>ठ उनखण कवि</li> <li>ठ उनखण कवि</li> <li>ठ उन्मणप्रसाद 'प्रशान्त'</li> <li>३ इस्मीचन्द एम० ए० ३६, ३७, १३४, २१५</li> <li>ठ इस्मीदास</li> <li>ठ इस्मीदास</li> <li>ठ इस्मीवछभ</li> <li>ठ इस्म</li></ul> |
| मूलचन्द बत्सल ३५,८९,१३२,२१<br>मेघचन्द २१<br>मेघराज २१<br>मोतीलाल २१<br>य<br>यगोविजय २१<br>योगीन्द्रदेव २० | ५ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| मूलचन्द बत्सल ३५,८९,१३२,२१<br>मेघचन्द २१<br>मेघराज २१<br>मोतीलाल २१<br>यगोविजय २१<br>योगीन्द्रदेव २०      | <ul> <li>एवस्थण कवि २०८</li> <li>एवस्थण कवि २०८</li> <li>एवस्मणप्रसाद 'प्रशान्त' १६</li> <li>एवस्पीचन्द एम० ए० १६, ३७, १३४, २१५</li> <li>एवस्पीदास २०९</li> <li>एवस्पीवछम २११</li> <li>लाखस्वन्द्र २१०</li> <li>लाखराम शास्त्री २१५</li> <li>व्यण स्रि २१०</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| वादीभसिंह                     | १२२          | शीतलप्रसाद ब्रह्मचारी       | २१४         |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| विजयकीर्त्ति                  | २१२          | शोभाचन्द्र भारिवल           | ३६          |
| विजयभद्र                      | २०९          | स्यामलाल                    | २०९         |
| विद्याकमल                     | २१०          | श्रीचन्द्र एम. ए.           | इ७          |
| विद्यार्थी नरेन्द्र           | १३५          | श्रीपालचन्द्र               | २१४         |
| _                             | १४७, २०७     | स                           |             |
| विनयचन्द्र सूरि               | 280          | सकळकीर्त्ति                 | २१०         |
| विनयविजय                      |              | सदासुखळाळ                   | ५१, २१२     |
| विनयसागर                      | <b>२</b> ११  | <b>समन्तमद्र</b>            | १२१         |
| विनोदीलाल                     | २११          | सुखळाळ संघवी                | १२१, २११    |
| विसलदास कौन्देय ए             | स॰ ए॰ १३५    | सुदर्शन                     | १११         |
| विमलस्रि                      | १२१          | मुबुद्धविजय                 | २१ <b>१</b> |
| विम्बभूषण महारक               | २१२          | सुमेरचन्द्र एडवोकेट         | १४३         |
| वीरेन्द्रकुमार एम॰ ए          | ्० ३६, ६८,   | सुमेरचन्द्र कौशक            | ३७          |
| 416.000                       | . १६१, २११   | स्रजमान वकील १३             | ३,१४२,२१४   |
| <b>बृ</b> न्दावनदास           | १६७          |                             | १४३         |
| <b>बृ</b> न्दावन् <b>रा</b> ल | <b>२१</b> २  | स्रजमल<br>स्र्यमानु हॉगी    | ३६          |
| व्रजिक्योरनारायण              | ११७          |                             | २१२         |
| वंशीघर व्याकरणाच              | र्य २३१, १३५ | सेवाराम                     | २०८         |
| व्यापर जा गर                  |              | सोसप्रम                     | १२१, २०८    |
| •                             | २११          | स्वयम्भू                    | २१४         |
| शान्तिविजय                    | ३६           | स्वरूपचन्द                  | •           |
| <b>भान्तिस्वरूप</b>           | २०८          | हजारीप्रसाद द्विवेदी        | 60          |
| शालिमद्र स्रि                 |              | हरनाय द्विवेदी              | १४३         |
| <b>शिरोमणिदास</b>             | ₹0 <b>९</b>  | हरनाय । क्षपरा<br>हरिचन्द्र | १२२         |
| शिवचन्द्र                     | ५२, २१४      | इरिमद्र स्रि                | २०८         |
| হাব <b>জী</b> কাক             | ५२, २१४      |                             | <b>२१</b> १ |
| शिवकाक                        | २१०          | हर्ष कृवि                   |             |
| -                             |              |                             |             |

| •                             | बतुका | <b>ाणिका</b>   | २५१      |
|-------------------------------|-------|----------------|----------|
| <b>हीरकट</b> श                | २१०   | हेमचन्द्र सुरि | २०८      |
| हीराचद अमोलक                  | २१४   | हेमराज         | ٨ź       |
| हीराखाल एम. ए. डी. लिट्       |       | हेमरान पाण्डे  | २०९      |
| १२१,                          | २११   | हेमविजय        | १८६, २१० |
|                               | १४१   | इसराज          | २११      |
| हीरालाल विद्यान्तशास्त्री१३२, | २११   | इसविजय यति     | २१२      |

### प्रन्थोंकी अनुक्रमणिका

| भ                       |        | अलकार आशय मझरी           | 283           |
|-------------------------|--------|--------------------------|---------------|
| अकलंक नारक              | 980    | अवपदिशा शकुनावली         | २१३           |
| अकलंकाष्ट्रककी टीका     | २१२    | अष्टपाहुड वचनिका         | ሄ९            |
| <b>अक्षरवावनी</b>       | २०९    | अनानाटक                  | ११३           |
| अजसम्बोधन               | ३६     | अजन(पवनञ्जय              | २४            |
| अञात जीवन               | १४०    | अनगसुन्दरी               | १०७           |
| अज्ञानतिमिरमास्कर       | 788    | <b>अंजनासुन्दरीसंवाद</b> | २१२           |
| अणुव्रतरत्नप्रदीप       | 208    | अंबरूचरित्र              | २१३           |
| अप्यात्मतराङ्कणी वचनिका | ५२     | था                       |               |
| अध्यात्मपञ्चीसी         | २१२    | आगमविकास २०              | ९, २१२        |
| अध्यात्मबाराखडी         | २१३    | आगरा गनक                 | 288           |
| अनन्तमती                | રૂષ    | आचार्य शान्तिसागर अद्धाः | <b>ब्र</b> िल |
| अनित्यपञ्चाशत्          | २१०    | प्रन्थ                   | १४४           |
| अनुगामिनी               | १०१    | भाठकर्मनी एकसौमाट प्रकृ  | ति ४७         |
| अनुमवप्रकाश             | 88     | आत्मख्याति वचनिका        | ४९            |
| अनुमवविलास              | २१२    | शात्मबोध नाममाला         | २१२           |
| अनूपरसारू               | २११    | <b>आत्मसमर्पण</b>        | ९३            |
| अनेकार्थनाममाला         | २११    | आत्मसम्बोधन काव्य        | २०९           |
| अन्यत्व                 | ३६     | बात्मानुशासन वचनिका      | 86            |
| अमितगतिश्रावकाचारकी टीव | हा २१२ | शादिपुराण                | ४५            |
|                         | , २१२  | आदिपुराण वचनिका १४६      | , २१०         |
| अर्द्धकथानक             | २१०    | आनन्दबष्टत्तरी           | २०९           |

|                        | भनुक्रम | णिका                | २५३         |
|------------------------|---------|---------------------|-------------|
| आराधना कथाकोश          | ७९      | कुगारपाल प्रतिवोध   | २०८         |
| आरावनासार प्रतिबोघ     | २०९     | <b>कुपणदास</b>      | 308         |
| £                      |         | कृष्णबावनी          | २११         |
| इष्टोपदेश टीका         | 86      | केगववावनी           | <b>२</b> ११ |
| ব                      |         | <b>कियाकोश</b>      | २०९         |
| उत्तरपुराणकी वचनिका    |         | क्षपणासार वचनिका    | ४९          |
|                        | ९,२१५   | वर                  |             |
| उदयपुर गनल             | 288     | गरीव                | ११७         |
| उद्यमप्रकाश            | 248     | <b>गुणविजय</b>      | र१२         |
| उपदेश छत्तीसी सवैया    | २११     | गिरनारसिद्धाचल गजल  | २१३         |
| उपदेशमाला              | २०८     | गीतपरमार्थी         | ३०१         |
| उपदेशरत्नमाला          | २०९     | गुणस्यानमेद         | **          |
| उपदेशशतक               | २०९     | गुरुपदेश श्रावकाचार | २१२         |
| उपदेश सिद्धान्तमाला    | २१३     |                     | ,89,727     |
| उपदेशामृत तरंगिणी      | २०९     | गोरावादलकी बात      | २०९         |
| उपादाननिमित्तकी चिद्वी | ४१      | गौतमपरीक्षा         | ५१,२१४      |
| <b>₹</b>               |         | गीतमरासा            | २०९         |
| कथानक छप्पय            | २०९     | च                   |             |
| कमलश्री                | ११५     | चतुर्दशगुणस्थान     | 85          |
| कमिलनी                 | ६१      | वन्दचौपाई समाळोचना  | <b>२</b> १३ |
| करकण्डुचरित            | 205     | चन्दन <b>ष</b> िकथा | २१०         |
| कल्पसूत्रकी टीका       | २१२     | चरित्रसारकी वचनिका  | २१२         |
| कलिकौद्रक              | १०७     | चर्चासमाघान         | ४७,२१२      |
| कामोद्दीपन             | २१३     |                     | २०९,२१४     |
| कालग्रान               | 288     | चर्चांसागर वचनिका   | ५१          |
| <b>कालस्वरूपकुलक</b>   | २०८     | चर्चासंग्रह         | ५्२         |

#### हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन

| _                          |                | _                        |             |
|----------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| <b>मारुदत्तचरित्र</b>      | र१२            | । जैनसार वावनी           | २१३         |
| चित्तौड़ गनल               | २११            | ञ्चानदर्पण               | <b>२१</b> २ |
| चिद्विलास                  | <b>አ</b> ጸ     | ज्ञानपचमी चडपई           | २०९         |
| चिद्विलास वचनिका           | र१२            | शनप्रकाग                 | र१२         |
| चीरद्रीपदी                 | १०७            | ज्ञानविकास               | २१२         |
| <b>चौ</b> बीसीपाठ          | २१२            | ज्ञानार्णंब वचनिका       | ४९, २१२     |
| <b>5</b>                   |                | श्चानसूर्योदय नाटक       | 42, 206,    |
| छन्दप्रकारा                | २१२            |                          | २१२, २१४    |
| छन्दप्रबन्ध                | २१२            | झ                        | •           |
| छन्दमालिका                 | 288            | झ्तागढ़ वर्णन            | २०९         |
| छन्दोनुशासन                | 205            | <u> </u>                 | २१०         |
| छहदाला                     | २०९            | ढोळसागर<br>त             | 111         |
| ল                          |                | तत्त्वनिर्णय             | २१४         |
| जन्मप्रमाथिका              | 728            | तत्त्वार्थकी अुतसागरी    |             |
|                            | २१२            | टीकाकी वचनिक             | २१२         |
| जम्बूकथा<br>जम्बूखामी चरित | 280            | तत्त्वार्थवोष            | २१२         |
| जम्बूचरित्र                | २०९            | तत्त्वार्थसार            | ५१          |
|                            | 788            | तत्त्वार्थसूत्रका माप्य  | ५१          |
| जम्बूखामी रासा             | २०९            | तत्त्वार्थ सूत्रकी वचनिव | त ५२        |
| जसराज बावनी                | 787            | तिलोक दर्गण              | २१२         |
| ज़सविकास                   |                | तीर्थेकर गीतसग्रह        | 36          |
| जिनगुणविका <b>स</b>        | ५१, २१२<br>२१३ | तीस चौषीसी               | २१२         |
| <del>विनवाणीसार</del>      | -              | त्रिलोकसार पूजा          | 288         |
| जीवन्धरचरित                | २०९, २१२       | त्रिकोकसार वचनिका        | 89, 788     |
| जैन जागरणके अप्रदूत        | <b>१</b> ४१    | ] त्रिकाकसार पयाना       | ,           |
| ज़ैनत <del>र</del> वादर्श  | 588            | दर्शनसार वचनिका          | ५२          |
| <b>जैन</b> शतक             | २०९            | विद्यान्यार न नान क      |             |

| - अतुक्रमणिका        |          |                    | <b>રે</b> પુષ |  |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|--|
| द्शलक्षणव्रतिक्या    | 720      | निर्दोषसमी कथा     | २१०           |  |
| दानकथा               | २१२      | निहालबावनी         | 783           |  |
| देवगढ काव्य          | ३५       | नीतिवाक्यामृत      | 45            |  |
| देवराज बच्छराच चडपई  | २१०      | नेमिचन्द्रिका      | २१२           |  |
| देवागमस्तोत्र वचनिका | 88       | नेमिनाथ चलपई       | २१०           |  |
| देवाधिदेवस्तवन       | र१२      | नेमिनाथ चतुणादिका  | 206           |  |
| देशीनाममाला          | 305      | नेमिनाथचरित        | 305           |  |
| दोहापाहुड            | 305      | नेमिनाथ फाग        | 208           |  |
| इव्यसग्रह् वचनिका    | 79       | नेमिनाय रासो       | २१०           |  |
| द्वादगानुप्रेश्रा    | 288      | नेमीश्वर गीत       | २१०           |  |
| ঘ                    |          | q                  |               |  |
| धनपाळरास             | 280      | पडमचरिड            | 2009          |  |
| धर्मरत्नोद्योत       | ₹¥       | पदसंग्रह           | २११           |  |
| धर्मविकास            | 709      | पद्मपुराण वचनिका   | ४५, २०९       |  |
| <b>घ</b> र्मसार      | २०९      | पद्मनन्द पञ्चीसी   | २१२           |  |
| धर्मोपदेश शावकाचार   | २१०      | 0 0 0              |               |  |
| न                    |          | वचनिका             | ५१, २१४       |  |
| नयचक्रकी बचनिका      | ٨ş       | परमात्मप्रकाशकी बच | शकी वचनिका    |  |
| नागकुमार चरित २०     | ७, २०८,  |                    | २०८, २१२      |  |
| •                    | २१२      |                    | 280           |  |
| नाटक समयसार पर हि    |          | परमानन्द विलास     | <b>२१२</b>    |  |
| गद्यमें टीका         | YY.      | परमार्थदोहा शतक    | २१०           |  |
| नाटक समयसार          | २१०      | परमार्थवचनिका .    | 88            |  |
| नासमारा              | २१०, २१२ | परीक्षामुख वचनिका  | *6            |  |
| नामरत्नाकर           | २११      | पार्श्वनाय रासो    | २१०           |  |
| नित्यपूजाकी टीका     | 223      | पार्श्वपुराण       | २०९           |  |

| पुण्यास्वकथाकोश           | ४५, २०९    | वाहुबली           | ąy             |
|---------------------------|------------|-------------------|----------------|
| पुरन्दरकुमार चडपई         | 780        | वाहुबिखरास        | २०८            |
| पुरुपार्थ सिद्ध्युपाय व   | वनिका २१३  | वीकानेर गनळ       | २०९            |
| पूरबदेश वर्णन             | २१३        | बुधजनविलास        | र१३            |
| पोरबन्दर वर्णन            | २१२        |                   | 282            |
| पंचपूजा                   | <b>२१४</b> |                   | <b>२१</b> १    |
| पचमग्र                    | २१०        | 1 -               | २१२            |
| पचरल                      | ३५         |                   | ५२             |
| पचास्तिकाय टीका           | ३३, २१२    |                   | •              |
| पाण्डवपुराण               | ५१         | अभिनन्दन प्रनथ    | १४४            |
| प्रतापसिंह गुणवर्णन       | २११        | त्रहावस्तु        | २०९            |
| प्रतिफलन                  | २३         | व्रह्मबावनी       | २१३            |
| प्रद्युम्नचरित ३५, १      | १७, २१०,   | ब्रह्मविळास       | २१०            |
|                           | 288        | बृहत्कथाकोश       | ७९             |
| प्रवोधचिन्तामणि           | २१२        | भ                 |                |
| प्रमाणपरीक्षाकी टीका      | <b>२१२</b> | मगवती गीता        | <b>२१०</b>     |
| प्रवचनसार टीका            | ४३, २१२    | मजन नवरब          | ₹R             |
| प्रश्नोत्तरी श्रावकाचार   | ५२         | मक्तामर भाषा      | <i>ጹ</i> ቜ፞ ጸሪ |
| प्रश्नोत्तर श्रावकाचार    | २०९        | भद्रबाहुचरित्र    | २०९            |
| प्रस्ताविक दोहे           | २१०        | भविष्यदत्त कथा    | २१०            |
| प्राकृत व्याकरण           | 206        | मविष्यदत्त चरित   | ५१, २१२        |
| प्राचीनगुर्जर काव्यसंग्रह | १४७        | भविसयत्त कहा      | २०८            |
| प्रेमी-अभिनन्दन-प्रन्थ    | 788        | मावदेव सुरिरास    | २११            |
| व                         |            | भावनगर वर्णन गंबल | २१३            |
| बनारसीविळास               | २१०        | भावनिदान          | २१३            |
| बावनी गोराबादलकी बा       | त २११      | भाषा कविरस मंजरी  | २१०            |
|                           | •          |                   |                |

|                         | थनुका  | <b>गणिका</b>            | १५७      |
|-------------------------|--------|-------------------------|----------|
| मोन प्रवन्ध             | २१०    | यशोषररास                | २१०      |
| <b>H</b>                |        | योगसार वचनिका           | २०८, २१४ |
| मदनपराजय वचनिका         | 5\$8   | योगसार दोहा             | २०८      |
| मनमोदन पंचासिका         | 288    | ₹                       |          |
| मनोरमा                  | \$\$   | रलकरण्डश्रावकाचार       | की       |
| मनोरमासुन्दरी           | १०७    | वचनिका                  | ५१, २१२  |
| मनोवती                  | 40     | रत्नपरीक्षा             | २११, २१२ |
| मल्यचरित्र              | २१२    | रलेन्द्र                | ६१       |
| महामारत                 | २११    | रसमबरी                  | २११      |
| महापुराण २०८, २१        | ०, २१४ | राचिवळास                | 288      |
| महासती सीताकी कहानी     | ८३     | राजुरु                  | २४       |
| महीपाळचरित्र            | ५१     | रात्रिमोजन कथा          | २०९, २१२ |
| महेन्द्रकुमार           | 888    | राणीयुलसा               | ଓଷ୍      |
| महेसर चरित्र            | २०९    | रामरच                   | 305      |
| मानवी                   | 99     | रामवनवास                | 34       |
| मालपिंगल                | २१३    | रामविनोद                | २११      |
| मुक्तिदूत               | ६८     | रावणमन्दोदरी संवाद      | २१०      |
| मूळाचारकी वचनिका        | र१२    | रूपसुन्दरीकी कथा        | 22       |
| मेषमाना                 | २१३    | रेवन्तगिरिरासा          | २०८      |
| मेघविनोद                | २१२    | छ                       | , ,      |
| मेघमहोत्सव              | २१०    | <b>ल्खपत</b> चयसिन्द्रु | २११      |
| मेड्ता वर्णन            | २१२    | <b>ख</b> त्रुपिंगल      | २१२      |
| मेरी जीवन गाया          | १३७    | ल्डिंपसार वचनिका        | ४९       |
| मेरी भावना              | ३७     | <b>छोकनिराकरणरा</b> स   | २१०      |
| मोक्षसप्तमी             | २१०    | लोडिम्बराजमापा          | २१२      |
| य<br>यशोधर चरित ५१, २०० | ८, २१४ | व<br>वचनवत्तीसी         | ξY       |

| वरागचरित्र                | २१२   | ) <b>अेणिकचरित</b>   | २१०, २१२     |
|---------------------------|-------|----------------------|--------------|
| वर्णी-अभिनन्दन-प्रन्थ     | १४४   | च                    | ,            |
| वर्द्धमान काव्य           | १९    | षट्कर्मोपदेशमाला     | र१२          |
| वर्द्धमान महावीर          | ११७   | स                    | ***          |
| वसुनन्दी श्रावकाचार वर्चा | नेका  | सती दमयन्तीकी कथ     | T 60         |
| ४१, ४५, ५१                | , २१४ | सत्यवती              | , <b>5</b> 8 |
| विमलनाथपुराण              | २१२   | सप्तऋपिपूजा          | 787          |
| विराग                     | २४    | सप्तक्षेत्र रास      | 209          |
| विद्वजनवोधक               | २१४   | सतव्यसन चरित         | 787          |
| वीरताकी कसौटी             | 58    | समयतरंग              | रशर          |
| व्रतकथाकोश                | २१०   | समयसारकी टीका        | ४०, २१२      |
| হা                        |       | समररास               | ₹06          |
| श्कुनप्रदीप               | २११   | साम्प्रदायिक शिक्षा  | २१४          |
| <b>शतकुमारी</b>           | Ęŧ    | सम्यक्तकोमुदी कथा    |              |
| शतस्लोककी भाषाठीका        | २१२   | सम्यक्त्वकौमुदी      | र१२          |
| शाकटायन                   | १२२   | सम्यक्त्वगुणनिधान    | २०९          |
| शान्तिनाथपुराण            | २१२   | सम्यक्त्वप्रकाश      | २१२          |
| शिक्षा प्रधान             | २१४   | सम्यक्त्वरास         | 280          |
| शिखरविळास                 | २१३   | सर्वार्थसिद्धिवचनिका | 88           |
| शिवसुन्दरी                | 288   | साधु गुणमाला         | २१२          |
| शीलकथा                    | २१२   | साघुप्रतिक्रमण विधि  | २१२          |
| आवक प्रतिक्रमण विधि       | २१२   | सामायिक पाठ          | २१४          |
| श्रावकाचार दोहा           | 38    | सामुद्रिक मापा       | २११          |
|                           | , २१२ | सारचतुर्विशतिकाकी    |              |
| श्रीपाळ रासो              | २१०   | वचनिका               | ५२, २१४      |
| श्रुतसागरी वचनिका         | २१२   | सावयधमादोहा          | २०८          |

| <b>सनुक्रमणिका</b>       |            | २५९                          |     |
|--------------------------|------------|------------------------------|-----|
| युदुमालचरित              | ५१, ६१     | । स्वरोदय भाषाटीका           | २११ |
| <b>सुकी</b> शलचरित       | 209        | स्वयम्भू छन्द                | 308 |
| युद्रांन रासो            | 250        | स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षाकी |     |
| <b>नुत्रुद्धि दिला</b> स | २१०        | वचनिका                       | ४९  |
| <b>मुरतुन्दरीक</b> या    | 64         | ह                            |     |
| দ্রদীকা                  | ६४         | रतुमञ्बरित्र                 | २१२ |
| <b>च्</b> रतप्रकाञ       | <b>२१३</b> | इनुमन्तकथा                   | २०९ |
| सोजातदर्णन               | २१३        | दिवशपुराण                    | 209 |
| सोल्हकारण कथा            | २१०        | <b>हीरकल</b> ग               | २१० |
| र्खामाग्य पञ्चीसी        | २१२        | दुक्मचन्द अभिनन्दनप्रथ       | 388 |
| स्रवपति समरारास          | २०९        | हेमराज वावनी                 | 288 |
| संयोग द्वात्रिशिका       | २११        | <b>होलीप्रवन्घ</b>           | 280 |
| स्थ्लभद्र पाग            | २०८        | हसराज                        | 288 |

# दार्शनिक, आध्यात्मिक, धार्मिक

8|||

१. भारतीय विचारवारा २. अध्यातम-पदावसी <sup>इ.</sup> इत्दक्षकाचायके तीन रत २) ४. वदिक साहित्व

५. जैन शासन [हि. सं.] उपन्यास, कहानियाँ ६. मुनिङ्ठ [उपन्यास] 4 ७, संघपके बाट

८. गहरे पानी फैट सा ९. आकाशके तारे :

घरतीके पृष्ठ ગુ १०, पहला ऋडानीकार रा।) ११. खेल-खिलीने

₹ १२. अर्तातके कंपन १३. विन खोवा विन पाइयाँ २॥।

कविता १४. व्हमान [महाकाव्य] १५. मिल्न-यामिनी

र्ग स्था स्था १६. घृपके धन १७. नेरे वापू १८. पंचप्रदीप १९. आधुनिक जैन-कवि 铡

킹킹

संस्मरण, रेखाचित्र २०. इमारे आराच्य २१, संस्मरण

२२, रेखाचित्र २३. जैन चागरणके अप्रदृत दङ्-शावरी

२४. शेरो-शावर्ष डि. सं. २५. शेरो मुखन [पाँची भाग] २० प्रेविद्यासिक

२६. खम्डहरोंका बमव २७. खोनकी पगडम्बियाँ २८. चोङ्क्य ङ्वगरण्ड २९. काल्डिसका मारत

[बी माग] ८] २०. हिन्दी-जैन-साहित्यका र्च० इतिहास राः ३१. हिन्दी-तन-साहित्य

परिज्ञीलन [मारा १, २] ५) क्योतिप ३२. मार्खाय ज्योतिप ३३. केवल्जानप्रकचृहासणि ३४. क्रल्ल्ख्य

विविव ३५. डिवेटी-पत्रावसी ३६. जिन्दगी मुस्कराई

३७. रजतरिम [नाटक] ३८. व्यनि और संगीत ३९. हिन्दू विवाहमें

कत्यादानका त्यान १) ४०. ज्ञानसंसा चिक्कियों ٤J ४१. रेडियो-नाट्य-शिख शा

४२. शर्त्के नारीपात्र 8||J ४३. रंक्त साहित्यमें आयुर्वेद ३) ४४. और खाई बढ़ती गई

४५. क्या में अन्दर या स्ट्रता हैं ? २॥)